







॥ श्रीः ॥

श्रीमद्रोस्वामी तुलसीदासजीविरचित

# श्रीरामचरितमानस

[ मूल-गुरका ]



गीतात्रेस, गोरखपुर

मुद्रक तथा प्रकाशक

घनश्यामदास जालान् गीताप्रेस, गोरखपुर

> सं० १९९६ से १९९५ तक १,६०,००० सं० २०००, सप्तम संस्करण, ३०,००० सं० २००२, अष्टम संस्करण, १५,००० कुल २,०५०,००

> > मूल्य॥) अन्त आना





मिलनेका पता-

### ध्यान

eaten and

रक्तास्थोजदलाभिरामनयनं पीतास्वरालक्रृतं इयामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् । कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैश्चीत्रादिभिभाषितं वन्दे विष्णुशिवादिसेन्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्॥

'जो भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले हैं; ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवा किया करते हैं; हनुमान, सुग्रीव एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेमसे जिनकी आराधनामें लगे रहते हैं; अपे अहेतुक और अनन्त करणारूपी अमृतके सागर हैं, जिनके साथ श्रीसीताजी शोभायमान हो रही हैं, उन श्यामसुन्दर, द्विभुज, पीताम्बरधारी, प्रसन्न-मुख, लाल क्यालके दलके समान सुन्दर नेत्रवाले भगवान् श्रीरामकी मैं वन्दना करता हूँ। Romo de como d

## गीता और रामायणकी परीक्षा

सद्विचारवान् सज्जनोंको श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस (रामायण) का महत्त्व समझाना नहीं होगा । हर्षकी बात है, इनके प्रचारके लिये कई वर्षोंसे दो परीक्षा-समितियाँ अपना कार्य कर रही हैं। प्रतिवर्ध हजारों परीक्षार्थी परीक्षामें बैठते हैं। अतएव सब सजनोंसे प्रार्थना है कि वे अपने-अपने स्थानोंकी हिंदी-संस्कृत-पाठशालाओंमें तथा स्कूल-कालेजोंमें गीता और रामायणकी पढाईकी व्यवस्था करावें और यथासाध्य अधिक-से-अधिक विद्यार्थियोंको परीक्षामें बैठनेके लिये उत्साहित करें। आशा है कि सभी बुद्धिमान् संजन इस क्यूर्यमें हमारी सहायता करेंगे । नियमावलीके लिये नीच लिखे पतेपर एत्र लिखनेकी कपा करें।

संयोजक--

श्रीगीता-रामायण-पर्रक्षा-समिति, गीताप्रेस, गोरखपुर

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

## नम्र निवेदन

गीताप्रेससे श्रीरामचरितमानसका एक सटीक एवं सचित्र संस्करण कुछ अन्य उपयोगी सामग्रीके साथ 'कल्याण' के विशेषाङ्कके रूपमें तेरहवें वर्षके प्रारम्भमें निकल चुका है। उसमें बहुत-सी त्रुटियाँ होनेपर भी मानसप्रेमी जनताने उसका कितना आदर किया, यह सब लोगोंको विदित ही है। केवल दो वर्षके अंदर ही उसकी ६११०० प्रतियाँ छप चुकी हैं। मानसाङ्क निकालते समय यह विचार था और उसे सम्पादकीय निवेदनमें व्यक्त भी कर दिया गया था कि इसके बाद जल्दी ही मानसका एक मूल संस्करण मोटे अक्षरोंमें अलग निकाला जाय, जिसमें पाठभेद वगैरह दिये जायँ तथा आवश्यक टिप्पणियाँ भी रहें और उसके बाद उसीके आधारपर मूल तथा सटीक, छोटे-बड़े कई संस्करण निकाले जायँ । परन्तु इच्छा रहनेपर भी कई कारणोंसे वह संस्करण जल्दी नहीं निकृतिल सका। पहले तो यह आशा प्यी-0. फिहा अनक्ष्यक्रम्वार्गिटाव्युग्वास्ते muद्राध्यक्टरां क्र हों से e Gangan मिला क्रिकेश

हाथकी लिखी हुई कोई पूड़ी प्रामाणिक प्रति मिल जाय, जिससे शुद्ध-से-शुद्ध पाठ मानसप्रेमियोंके पास पहुँचाया जा सके; परन्तु जब यह आशा जल्दी पूरी होती नहीं देखी गयी तो मानसाङ्कके पाठको ही एक बार फिरसे देखकर तथा मानसके कतिपय मर्मज्ञोंका परामर्श लेकर उसीमें आवश्यक तानुसार यत्र-तत्र कुछ संशोधन करके छपनेको दे दिया गया।

अभी वह संस्करण छप ही नहीं पाया था कि कई मित्रोंका यह अनुरोध हुआ कि नवीन संवत्सरारम्भके पहले ही श्रीरामचरितमानसका एक गुटका बहुत शीघ्र छापकर तैयार किया जाय, जिसमें नवरात्रमें होनेवाले मानस-पारायणके लिये (जिसकी सूचना कई माससे 'कल्याण' में छापी जा रही थी ) मानसप्रेमियोंको एक पाठोपयोगी छोटा एवं सस्ता संस्करण मिल जाय । यद्यपि इसमें अङ्चनें बहुत थीं, समय बहुत तंग या और इधर लड़ाईके कारण गुटका साइजके उपयुक्त कागज भी इतनी जल्दी मिलनेमें बड़ी कठिनाई थी तथा कागज आदि सभी चीजोंका मृत्य भी बहुत बढ़ गया है, फिर भी मानसप्रेमियोंका उत्साह भङ्ग न हो और जिन लोगोंके पास 'मानसाई' नहीं है अथवा जो उतना बड़ा संस्करण नहीं खरीद सकते और इस प्रकार पारायणमें शामिल होनेकी इच्छा रहनेपर भी CG-ठिविशीशाश्चिषक्रित्राव्यस्मरिश्कराञ्चनवर्द्धविश्वानिष्ट्रांक्ष

सकते, उनकी सुविधाके लिये बड़ी जल्दी, प्रेसका और काम रोककर तथा हाथमें लिये हुए पाठमेदोंबाले संस्करणकी छपाईका काम भी बीचहीमें बंद करके इस संस्करणको छापा गया है, जो मानसप्रेमी जनताकी सेवामें प्रस्तुत है।

यों तो हमारा सारा ही प्रयास भूलोंसे भरा है। पूज्य गोस्वामीजीके हाथकी लिखी हुई कोई पूरी प्रामाणिक प्रति प्रयास करनेपर भी न मिल सकनेके कारण शुद्ध पाठका दावा तो हमलोग कर ही नहीं सकते; इसके अतिरिक्त यह संस्करण बहुत शीव्रतासे छापा गया है, इस कारण भी-अपनी समझसे पूरी सावधानी बरती जानेपर भी-इसमें प्प आदिकी भूलें रह गयी हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। आशा है, कृपाल पाठक हमारी कठिनाइयोंको समझकर इसके लिये इमें क्षमा करेंगे। पाठके सम्बन्धमें हमें इतना ही निवेदन करना है किं जो कुछ सामग्री हमें प्राप्त हो सकी, उसका हमलोगोंने अपनी समझसे ईमानदारीके साथ उपयोग किया है। पूफ आदिकी भूलें येदि कुछ रही हों तो वे अगले संस्करणोंमें सुधारी जा सकती हैं।

पाठके सम्बन्धमें हमें पूज्यपाद परमहंस श्रीअवध-बिहारीदासजी महाराज (कृतागावावा ), पूज्य पं० श्री-विजयानन्दजी त्रिपाठी तें पूज्य पं० श्रीजयरामदासजी CC-0, ASI Stinager Circle पूज्याणपरिमिश्चिरां प्राप्ति कि कि क्रिक्त qotri पूर्णिक िलये हम उनके हृदयसे कृतज्ञ हैं। पाठके निर्णयमें हमें भानसपीयूष' से तथा उसके सम्पादक महात्मा श्रीअंजनी-नन्दनशरण शीतलासहायजीसे भी काफी सहायता मिली है, जिनके लिये हम उनके भी विशेष कृतज्ञ हैं।

अन्तमें हम सब लोगोंसे अपनी त्रुटियोंके लिये क्षमा माँगते हैं और भगवान्की वस्तु भगवान्को ही समर्पित करते हैं।

महाशिवरात्रि, सं० १९९६ वि० ]

— प्रकाशक

## चतुर्थ संस्करण

इस संस्करणमें गोस्वामी तुल्सीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी भी जोड़ दी गयी है तथा उनके सादे चित्रके स्थानपर रंगीन चित्र लगा दिया गया है।

### अष्टम संस्करण

सफेद कागजके खर्चपर सरकारी नियर्न्त्रण होनेके कारण यह संस्करण न्यूज प्रिंट कागजों पर छापा गया है जिनको इस काममें खर्च करनेके लिये सरकारने हमें विशेषरूपसे Constants

#### ॥ श्रीहरिः॥

### श्रीरामचरितमानसकी संक्षिप्त

## विषयं-सूची

| विषय                      | . da | विषय                       | वृष्ठ             |
|---------------------------|------|----------------------------|-------------------|
| पारायण-विधि               | 22   | अयोध्याकाण्ड               | 1                 |
| नवाह्नपारायणके विश्राम    | -    | मंगलाचरण                   |                   |
| स्थान ्                   | १५   | राम-राज्याभिषेककी          |                   |
| मासपारायणके विश्राम-      |      |                            | २०६               |
| स्थान                     | १६   | श्रीसीता-राम-संवाद 😬       |                   |
| रामशलाका प्रश्नावली       | १७   | श्रीलक्ष्मण-सुमित्रा-संवाद | २४२               |
| श्रीतुलसीदासजीकी जीवन     | 1२२  | वन-गमन                     |                   |
| बालकाण्ड                  | i    | केवटका प्रेम •••           |                   |
| मंगलाचरण                  | 8    | भरद्वाज-संवाद              | २५९               |
| श्रीनामवन्दना ***         | १५   | श्रीराम-वाल्मीकि-संवाद     | The second second |
| याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद | र्३० | चित्रकूट-निवास             |                   |
| सतीका मोह                 | ३३   | दशरथ-मरण                   |                   |
| शिव-पार्वती-संवाद ***     | ६५   | भरत-कौसल्या-संवाद          | २८९.              |
| नारदका अभिमान ***         | ७४   | भरतका चित्रकूटके लिये      |                   |
| मनु-शतरूपाका तप           | ८२   | प्रस्थान                   | 300               |
| भानुप्रतापकी कथा          | 66   | भरत-भरद्वाज-संवाद"         |                   |
|                           | १०९  | राम-भरत-मिलन ""            |                   |
|                           | ११९  | जनकजीका आगमनः * *          |                   |
|                           | १२८  | श्रीराम-भरत-संवाद          |                   |
| धनुष-भंग                  | १कर७ | भरतजीकी विदाई              |                   |
| श्रीमीता-राम-विवाह * * े  | Jo ₹ | निद्ग्राममें निवास · · ·   | 300               |

विषय विषय gg. विभीषणकी शरणागति ४६१ अरण्यकाण्ड • मंगलाचरण 608... समुद्रपर कोप \*\*\*४६८ जयन्तकी कुटिलता \*\*\*३७४ लंकाकाण्ड त्श्रीसीता-अनुसूया-मिलन ३७७ संगलाचरण 🛒 😬 ४७३ स्तीक्ष्णजीका प्रेम सेतुबन्ध •• ४७४ ··· 364 पञ्चवटी-निवास अंगद-रावण-संवाद \*\* '४८५ 368 लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध ५०६ खर-दूषण-वध मारीच-प्रसंग "३९४ श्रीरामकी प्रलापलीला ५१० •••३९७ ... 4 88 सीता-हरण कुम्भकणं-वध ...420 शबरीपर कपा ...805 मेघनाद-वध राम-रावण-युद्ध ...५३० रावण-वध ...५४२ किष्किन्धाकाण्ड मंगलाचरण •••४१३ श्रीराम-हनुमान्-भेंट \*\*\* ४१४ सीताजीकी अग्नि-परीक्षा ५४६ बालि-वध '''४१९ अवधके लिये प्रस्थान "५५४ सीताजीकी खोजके लिये उत्तरकाण्ड बंदरोका प्रस्थान "४२७ मंगलाचरण हनुमान्-जाम्बवन्त-भरत-हनुमान्-मिलन ५६० भरत-मिलाप •••५६३ संवाद ...835 रामराज्याभिषेक ...५६८ सुन्द्रकाण्ड ...834 मंगला चरण श्रीरामजीका प्रजाको ....846 लंकामें प्रवेश उपदेश , सीता-हनुमान्-संवाद "४४३ गरुड-भुशुण्डि-संवाद ५९९ लंका-दहन '''४५० काकभुशुण्डि-लोमश-संवाद६३०

र्गन-भक्ति-निरूपण " ६३४

टर्जां साध्य पान्नि आहरती n सिक्षा %

श्रीराम-हनुमान्-संवाद ४५३

टलंका बिंहिंगे aपुक्ष एति cie, Yammi

### पारायण-विधि

श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महिक् नुभावोंको पाठारम्भके पूर्व श्रीतुलसीदासजी, श्रीवाल्मीकिजी, श्रीदावजी तथा श्रीहनुमान्जीका आवाहन-पूजन करनेके पश्चात् तीनों भाइयोंसहित श्रीसीतारामजीका आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिये । तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये । सबके आवाहन, पूजन और ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं—

#### अथ आवाहनमन्त्रः

तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ ग्रुचिवत । नैर्ऋत्य उपविदयेदं पूजनं प्रतिगृह्यताम् ॥ १ ॥ ॐ तुलसीदासाय नमः

श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ ग्रुभप्रद । उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृह्णीर्ष्य मेऽर्चनम् ॥ २ ॥

· ॐ वाल्मीकाय नमः

गौरीपते नमस्तुम्यमिहागच्छ महेरवर । पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये वृतिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ३ ॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Janimu Collection. An eGangotri Initiative

श्रीलक्ष्मण नसस्तुस्युमिहागच्छ सहप्रियः। याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे॥ ४॥ ॐ श्रीसपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः

श्रीशत्रुष्ट नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। पीउस्य पश्चिमे भागे प्जनं स्वीकुरुष्व मे ॥ ५॥ ॐ श्रीसपत्नीकाय शत्रुझाय नमः

श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ प्जां गृहाण मे ॥ ६॥

ॐ श्रीसपत्नीकाय भरताय नमः श्रीहनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे। पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो॥७॥ ॐ हनुमते नमः

अथ प्रधानपूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकम् ।
पुष्पाञ्जिलं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ॥ ८ ॥
रक्तामभोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं
इयामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् ।
कारुण्यासृतसागरं प्रियगणेश्रीत्रादिभिर्भावितं
वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिंद्धिप्रदम् ॥ ९ ॥
आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव ।
गृहाण मम पूजां च बिधुपुत्रादिभिर्युत् ॥ १० ॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammi Collection. An eGangotri Initiative

सुवर्णरचितं राम दिन्यास्तरणशोभितम्। आसनं हि सया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्॥ ११॥ इति षोडशोपचारैः पूजयेत्

ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्री-शिवकाकभुशुण्डियाज्ञवल्क्यगोस्वामितुलसीदासा ऋषयः श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः शक्तिः, मम नियन्त्रिताशेषविष्नतया श्रीसीतारामग्रीतिपूर्वक-सकलमनोरथसिद्ध-यर्थं पाठे विनियोगः॥

#### अथाचमनम्

श्रीसीतारामाय नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः । श्रीरामभद्राय नमः ।

इति मन्त्रितियेन आचमनं कुर्यात् ॥ श्रीयुगलबीज-मन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात् ॥

#### अथ करन्यासः

जग मंगल गुनग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ अङ्कृष्टाभ्यां नमः

राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हिह न पापपुंज समुहाहीं ॥ तर्जनीभ्यां नमः

राम संकल नामन्ह ते दुविका । होउ नाथ अघ खग गन विवका ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle **अयमाण्यां**। स्मानः An eGangotri Initiative उमा दारु जोषित की नाई । सबिह नचावत रामु गोसाई ॥ अनामिकी अ्यां नमः

सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासिह तबहीं ॥ किनिष्ठिकाभ्यां नमः

मामभिरक्षय रघुकुरुनायक । घृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥

करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः

इति करन्यासः

### अथ हृद्यादिन्यासः

जग मंगल गुनत्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ इदयाय नमः ।

राम राम कि ज जमुहाहीं । तिन्हिह न पापपुंज समुहाहीं ॥ शिरसे स्वाहा ।

राम सकल नामन्ह ते अविका । होउ नाथ अघ खग गन बिषका ॥ शिखायै वष ट्।

उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ कवचाय हुम् ।

सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ नेत्राभ्यां वौषट । CC-0. ASI Sinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative मामिसिस्य रघुकुरुनायक । भृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ अस्त्राय फट्। इति हृदयादिन्यासः

#### अथ ध्यानम्

मामवलोकय पंकजलोचन । कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥
नील तामरस स्याम काम अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥
जातुधान बरूथ बल मंजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥
भूसुर सिस नव बृंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥
भुजबल बिपुल भार महिखंडित । खर दूषन बिराध बध पंडित ॥
रावनारि सुखरूफ भूपबर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥
किकि मल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥

इति ध्यानम्

## नवाह्नपारायणके विश्राम-स्थान

|                                              | पृष्ठ           | •            | पृष्ठ              |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| पहला विश्रामः                                | • ७१            | छठा विश्राम  | 386                |
| दूसरा ,,                                     | . १३५           | सातवाँ >>    | 868                |
| CHOICE 11                                    | . २००<br>:श्विध | आठवाँ ,,     | ५६७                |
| चौथा ),<br>Co <b>णॅ व्यॉ</b> Srinagar Circle | - 740           | Section 1997 | angotri Initiative |

# मासपारायणके विश्वाम-स्थान

| 7            | i     | वृष्ट |                 |         | वृष्ठ |
|--------------|-------|-------|-----------------|---------|-------|
| पहला विश्राम |       | 28    | सोलहवाँ विश्राम | •••     | २६४   |
| दूसरा ,,     | •••   | ३६    | सत्रहवाँ ,,     | • • • • | २७३   |
| तीसरा ,,     | (     | 18    | अद्वारहवाँ ,,   | •••     | २९५   |
| चौथा ,,      | ••• ( | 98    | उन्नीसवाँ ,,    | •••     | ३१५   |
| पाँचवाँ ,,   | (     | 26    | बीसवाँ ,,       |         | ३२५   |
| छठा ,,       | 60    | 80    | इक्कीसवाँ ,,    | •••     | ३७१   |
| सातवाँ ,,    | 8:    | २०    | वाईसवाँ ,,      | •••     | 880   |
| आठवाँ ,,     | 6     | ३५    | तेईसवाँ ,,      | •••     | ४३३   |
| नवाँ ,,      | 60    | 10    | चौबीसवाँ ,,     | •••     | 800   |
| दसवाँ ,,     | \$8   | 0     | पचीसवाँ े,,     |         | ५०३   |
| ग्यारहवाँ ,, |       | ٢३    | छब्बीसवाँ ,,    |         | ५३७   |
| बारहवाँ ,,   | /     | ०२    | सत्ताईसवाँ ,,   |         | ५५७   |
| तेरहवाँ ,,   | ٠٠٠ ء | 723   | अहाईसवाँ ,,     | •••     | 496   |
| चौदहवाँभ     | 5     |       | उन्तीसवाँ 🥱     | •••     | ६३४   |
| पंद्रहवाँ 🥠  | 50    | र३ ।  | तीसवाँ ,,       |         | ६४८   |

## श्रीराम्रालाका प्रशावली

मानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामरालाका प्रश्नावलीका विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, इसकी महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसप्रेमी परिचित होंगे । अतः नीचे उसका स्वरूपमात्र अङ्कित करके उससे प्रश्नोत्तर निकालनेकी विधि तथा उसके उत्तर-फलोंका उल्लेख कर दिया जाता है । श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका स्वरूप इस प्रकार है—

| F      | [            | प्र       | उ    | वि   | हो | मु    | ग   | व   | सु      | नु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बि   | घ    | धि                   | इ      | द              |
|--------|--------------|-----------|------|------|----|-------|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|--------|----------------|
| र      |              | रु        | फ    | सि   | सि | रें   | बस  | Tho | मं      | ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न    | ल    | य                    | न      | अं             |
| सु     | ज            | सो        | ग    | सु   | कु | Ħ     | स   | ग   | त       | न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cho/ | ल    | धा                   | बे     | नो             |
| - Do - | य            | र         | न    | कु   | जो | म     | रि  | ₹   | ₹       | अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | की   | हो   | सं                   | रा     | य              |
| Ţ      | <u>I</u>     | सु        | थ    | सी   | जे | क्र   | ग   | 米刊  | सं      | क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रे   | हो   | स                    | स      | नि             |
|        |              | ₹         | त    | ₹    | स  | इ     | ह   | ब   | ब       | प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चि   | स    | य                    | स      | तुं जू         |
| 200    | <del>1</del> | का        | T    | ₹    | र  | मा    | मि  | मी  | म्हा    | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जा   | Tico | ही                   | T      | जू             |
| 7      | Π            | रा        | रे   | री   | रू | का    | फ   |     | जि      | char                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹    | रा   | पू                   | द      | ਲ              |
| f      | ने           | को        | मि   | गो   | न  | म     | ज   | य   | ने      | मनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क    | ज    | प                    | ष      | ल              |
| f      |              | रा        | म    | स    | रि | ग     | द   | न   | ष       | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | खि   | জি   | मनि                  | त      | जं             |
| रि     |              | मु        | न    | न्   | कौ | मि    | ज   | र   | ग       | धु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ख    | सु   | का                   | स      | र              |
| 11/10  | Ţ            | क         | म    | अ    | ध  | नि    | म   | ल   | T       | न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ब    | ती   | न                    | रि     | भ              |
|        |              | पु        | व    | अ    | ढा | र     | ਲ   | का  | ए       | <u>त</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र    | न    | नु                   | व      | थ              |
| f      | 9            | पु ह      | सु   | म्ह  | रा | I     | स   | हिं | ₹       | The state of the s | न    | ष    | 100                  |        | 7              |
| 1      | 0:           | ASI<br>HI | Srin | श्री | धी | le, J | thm | प्र | olle ch | हीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भाष  | Sen! | g <mark>ę</mark> tri | loitia | <del>Y</del> e |

इस रामशलाका प्रश्नावलीके द्वारा जिस किसीको जब कभी अपने अभीष्ट प्रथका उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो सर्द्रप्रथम उस व्यक्तिको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करना चाहिये । तदनन्तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मनसे अभीष्ट प्रथ्नका चिन्तन करते हुए प्रथ्नावलीके मनचाहे कोष्ठकमें अँगुली या कोई शलाका रख देना चाहिये और उस कोष्ठकमें जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेटपर लिख लेना चाहिये। प्रशावलीके कोष्ठकपर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिये जिससे न तो प्रशावली गंदी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतक वह कोष्ठक भूल जाय। अब जिस कोष्ठकका अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिये तथा उसके नवें कोष्ठकमें जो अक्षर पड़े उसे भी - लिख लेना चाहिये। इस प्रकार प्रति नवें अक्षरके नवें अक्षरको क्रमसे लिखते जाना चाहिये और तबतक लिखते जाना चाहिये, जबतक उसी पहले कोष्ठकके अक्षरतक अँगुली अथवा रालाका न पहुँच जाय । पहले कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके अक्षरसे नवाँ पड़ेगा, वहाँतक पहुँचते-पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जायगी, जो प्रश्नकर्ताके अभीष्ट प्रश्नका उत्तर होगी। यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसी-किसी कोष्ठकमें केवल आ की मात्रा (I) और किसी-किसी कीष्ठकमें केवल स्वाप्त है। Collection An eGangotti Initiative मात्राबाले कोष्ठकको छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरींबाले कोष्ठकको दो बार गिनना चाहिये। जहाँ मात्राका कोष्ठक आवे वहाँ पूर्विलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना चाहिये और जहाँ दो अक्षरींवाला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिये।

अब उदाहरणके तौरपर इस रामशलाका प्रश्नावलीसे किसी प्रश्नके उत्तरमें एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यानसे देखें। किसीने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि प्रश्नावलीके इस चिह्नसे संयुक्त 'म' वाले कोष्ठकमें अँगुली या शलाका रक्खा और वह ऊपर बताये क्रमके अनुसार अक्षरोंको गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरस्वरूप यह चौपाई बन जायगी—

हो इहै सो ई जो राम \* र चिरा खा। को करितर कब ढाव हिंसा था॥

यह चौपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके संवादमें है। प्रश्नकर्ताको इस उत्तरस्वरूप चौपाईसे यह आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें सन्देह है, अतः उसे भगवान्पर छोड़ देना श्रेयस्कर है।

CC-0. इस जोमाईके ासित्री का त्यीरामासारा का का का का का विकास कर के किए तर का का

भी जितनी चौपाइयाँ बनती हैं, उन सबका स्थान और फलसहित उल्लेख नीचे किया जाता है।

१ — सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिह मन कामना तुम्हारी॥
स्थान — यह चौपाई बालकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरीपूजनके
प्रसङ्गमें है। गौरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्वाद
दिया है।

फल-प्रश्नकर्ताका प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। २-प्रविसि नगर कीजे सब काजा। हृदय राखि कीसलपुर राजा॥ स्थान-यह चौपाई सुन्दरकाण्डमें हनुमान्जीके लंकामें

प्रवेश करनेके समयकी है।

फल-भगवान्का स्मरण करके कार्यारम्भ करो, सफलता मिलेगी।

<sup>° २</sup>-उघरें अंत न होइ निबाहू। कारूनेम जिमि रावन राहू॥ स्थान-यह चौपाई बालकाण्डके आरम्भमें सत्सङ्गवर्णनके प्रसङ्गमें है।

फल-इस कार्यमें भछाई नहीं है । कार्यकी सफलतामें सन्देह है ?

४-बिधि बस सुजन कुसंगत पर्रहीं।फिन् मिन सम निज गुन अनुसरहीं॥ स्थान-यह चौपाई भी बालका को आरम्भमें ही सत्सङ्ग-CC-o वर्णका के लाजन के अप्रम्भमें ही सत्सङ्ग- फल-खोटे मनुष्योंका सङ्ग छोड़ दो। कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है।

५-मुद मंगलमय संत समाजू । जिमि जग जंगम तीरथ राजू ॥ स्थान-यह चौपाई बालकाण्डमें संत-समाजरूपी तीर्थंके वर्णनमें है ।

फल-प्रश्न उत्तम है। कार्य सिद्ध होगा। ६-गरक सुधा रिपु करय मिताई। गोपद सिंधु अबक सितकाई॥ स्थान-यह चौपाई श्रीहनुमान्जीके लंकामें प्रवेश करनेके समयकी है।

फल-प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। कार्य सफल होगा।

७-बरुन कुंबर सुरेस समीरा। रन सनमुख धरि काह न धीरा॥

स्थान-यह चौपाई लंकाकाण्डमें रावणकी मृत्युके पश्चात्

मन्दोदरीके विलापके प्रसङ्गमें है।

फल-कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है।

८-सुफ्ल मनोरथ होहुँ तुम्हारे । रामु लखनु सुनि भए सुखारे ॥ स्थान-यह चौपाई बालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प लाने-

पर विश्वामित्रजीका आशीर्वाद है।

फल-प्रश्न बहुत उत्तम है । कार्य सिद्ध होगा ।

इस प्रकार रामशंलाका प्रश्नावलीसे कुल नौ चौपाइयाँ बनती हैं, जिनमें सभी प्रकारके प्रश्नोंके उत्तराशय सन्निहित हैं।

CC-0, ASI Srinagar Circle, January Control An eGangotri Initiative

# गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी

प्रयागके पास वाँदा जिलेमें राजापुरनामक एक ग्राम है, वहाँ आस्माराम दूबे नामके एक प्रतिष्ठित सरयूपारीण ब्राह्मण रहते थे । उनकी धर्मपत्नीका नाम हुलसी या। संवत् १५५४ की श्रावण शुक्का सप्तमीके दिन अभुक्तमूल नक्षत्रमें इन्हीं भाग्यवान् दम्पतिके यहाँ बार्रह महीनेतक गर्भमें रहनेके पश्चात् गोस्वामी तुलसीदासजीका जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोये नहीं, किन्तु उनके मुखसे 'राम' को शब्द निकला। उनके मुखमें बत्तीसीं दाँत मौजूद थे। उनका डील-डौल पाँच वर्षके बालकर्का-सा था। इस प्रकारके अद्भुत बालकको देखकर पिता अमङ्गलकी शङ्कासे भयभीत हो गये और उसके सम्बन्धमें कई प्रकारकी कल्पनाएँ करने लगे। माता हुलसीको यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने बालकके अनिष्टकी आशङ्कासे दशमीकी रातको नवजात शिशुको अपनी दासीके साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसारसे चल वसींट Jo. Aडासीतो aga शिक्षका Jammi ट्लाबिताका. स्थाइ Gबाबुंग ग्रीमस्वां ve

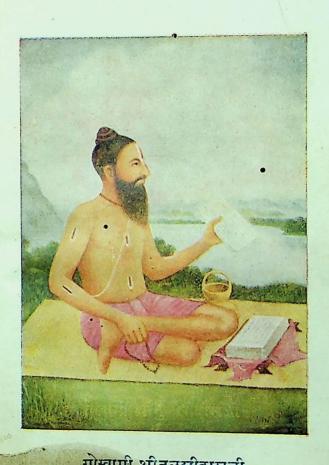

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी CC-0. ASI Srinagar Circle, Vammu Collection. An eGangotri Initiative बालकका पालन-पोषण किया । जब तुलसीदास लगभग साढ़े पाँच वर्षके हुए, चुनियाँका भी देहान्त हो गया, अब तो बालक अनाथ हो गया । वह द्वार-द्वार भटकने लगा । इसपर जगजननी पार्वतीको उस होनहार बालकपर दया आयी । वे ब्राह्मणीका वेष धारण कर प्रतिदिन उसके पास जातीं और उसे अपने हाथों भोजन करा जातीं ।

इधर भगवान् राङ्करजीकी प्रेरणासे रामशैलपर रहनेवाले श्रीअनन्तानन्दजीके प्रिय शिष्य श्रीनरहर्योनन्दजीने इस बालकको हूँ द निकाला और उसका नाम रामबोला रक्खा। उसे वे अयोध्या है गये और वहाँ संवत् १५६१ माघ गुक्रा पञ्चमी गुक्रवारको उसका यज्ञोपवीत-संस्कार कराया । विना सिखाये ही बालक रामबोलाने गायत्री मन्त्रका उचारण किया, जिसे देखकर सब लोग चिकत हो गये। इसके बाद नरहरि स्वामीने वैष्णूवोंके पाँच संस्कार करके रामबोलाको राम-मन्त्रकी दीक्षा दी और अयोध्याहीमें रहकर उन्हें विद्याध्ययन कराने लगे। बालक रामबोलाकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुखसे जो सुन लेते थे, उन्हें वह कण्ठस्य हो जाता था। वहाँसे कुछ दिन बाद गुरु-शिष्य दोनों स्करक्षेत्र (सोरों ) पहुँचे । वहाँ श्रीनरहरिजीने तुलसीदासको रामचरित सुनाया । कुछ दिन बाद वे काशी चले आये। काशीमें शेष CC-0 ASIS riving रहकर ग्लुरुसी ६१५ममे व्यंत्र्ष्ट्र वर्षास्था In सेट्रंप वेदाङ्गका अध्ययन किया। इधर उनकी लोक-वासना कुछ जाग्रत् हो उठी और अपने विद्यागुरुसे आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमिको लौट आये। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधिपूर्वक अपने पिता आदिका श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगोंको भगवान् रामकी कथा सुनाने लगे।

संवत् -१५८३ ज्येष्ठ गुक्रा १३ गुरुवारको भारद्वाज गोत्रकी एक सुन्दरी कन्याके साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नविवाहिता वधूके साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाईके साथ अपने मायके चली गयी। पीछे-पीछे तुलसीदासजी भी वहाँ जा पहुँचे। उनकी पत्नीने इसपर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि भेरे इस हाड़-मासके शरीरमें जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान्में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता।'

तुलसीदासजीको ये शब्द लग गये। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँसे चल दिये।

वहाँसे चलकर तुलसीदासजी प्रयाग आये। वहाँ उन्होंने गृहस्थवेषका परित्याग कर साधुवेष ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवरके पास उन्हें काक भश्रिण जीते दर्शन हुए।

काशीमें तुलसीदासजी रामकथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान्जीका पता बतलाया। हनुमान्जीसे मिलकर तुलसीदासजीने उनसे श्रीरघुनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की। हनुमान्जीने कहा 'तुम्हें चित्रकूटमें रघुनाथजीके दर्शन होंगे। इसपर तुलसीदासजी चित्रकूटकी ओर चल पड़े।

चित्रकूट पहुँचकर रामघाटपर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्गमें उन्हें श्रीरामके दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुन्दर राजकुमार घोड़ोंपर सवार होकर धनुष-बाण लिये जा रहे हैं। तुलसीदासजी उन्हें देखकर मुग्ध हो गये, परन्तु उन्हें पहचान न सके। पीछेसे हनुमान्जीने आकर उन्हें सारा मेद बताया, तो वे बड़ा पश्चात्ताप करने लगे। हनुमान्जीने उन्हें-सान्त्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे।

संवत् १६०७ की मौनी अमावस्या बुधवारके दिन उनके सामने भगवान् श्रीराम पुनः प्रकट हुए । उन्होंने बालकरूपमें तुलसीदासजीसे कहा—बाबा ! हमें चन्दन दो । हनुमान्जीने सोचा, ये इस बार भी घोखा न खा जायँ, इसलिये उन्होंने तोतेका रूप धारण कर यह दोहा कहा—

चित्रकूट के चाट पर भइ संतन की भीर । CC-0. ASI Sinager सिंटिक स्वाधिसे अक्टिका केत e कि मुन्दीसं Unitiative तुलसीदासजी उस अद्भुत छिबिको निहारकर शरीरकी मुधि भूल गये । भगवान्ने अपने हाथसे चन्दन लेकर अपने तथा तुलसीदासजीके मस्तकपर लगाया और अन्तर्धान हो गये।

संवत् १६२८ में ये हनुमान्जीकी आज्ञासे अयोध्याकी ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयागमें माघमेला या। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गये। पर्वके छः दिन वाद एक वटवृक्षके नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनिके दर्शन हुए । उस समय वही कथा हो रही थी, जो उन्होंने सूकरक्षेत्रमें अपने गुरुसे सुनी थी। वहाँसे ये काशी चले आये और वहाँ प्रह्लादघाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व-शक्तिका स्फुरण हुआ और वे संस्कृतमें पद्यरचना करने लगे। परन्तु दिनमें वे जितने पद्य रचते, रात्रिमें वे सब छप्त हो जाते । यह घटना रोज घधती । आठवें दिन वुलसीदासजीको स्वप्न हुआ । भगवान् शङ्करने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषामें काव्य-रचना करो । तुलसीदासजीकी नींद उचट गयी। वे उठकर बैठ गये। उसी समय भगत्रान् शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए । तुलसीदासजीने उन्हें साष्टाङ्क प्रणाम किया । शिवजीने कहा- 'तुम अयोध्यामें जाकर रहो। और हिंदीमें काव्य-रचना करोटि। मेणेड जाक्षी किस्सारी प्रमाण Collection. An eGangotri Initiative फलवती होगी ।' इतना कहूकर श्रीगौरीशङ्कर अन्तर्धान हो गये। तुलसीदासजी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशीसे अयोध्या चले आये।

संवत् १६३१ का प्रारम्भ हुआ । उस साल रामनवमीके दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेतायुगमें रामजनमके दिन था । उस दिन प्रातःकाल श्रीतुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की । दी वर्ष, सात महीने, छब्बीस दिनमें ग्रन्थकी समाप्ति हुई । संवत् १६३३ के मार्गशीर्ष ग्रुक्षपक्षमें रामविवाहके दिन सातों काण्ड पूर्ण हो गये।

इसके बाद भगवान्की आज्ञासे तुलसीदासंजी काशी चले आये । वहाँ उन्होंने भगवान् विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णां-को श्रीरामचूरितमानस सुनाया । रातको पुस्तक श्रीविश्वनाथ-जीके मन्दिरमें रख दी गयी । सबेरे जब पट खोला गया तो उसपर लिखा हुआ पाया गया—'सत्यं शिवं सुन्दरम्' और नीचे भगवान् शङ्करकी सही थी। उस समय उपस्थित लोगोंने 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की आवाज भी कानोंसे सुनी।

ह्धर पण्डितोंने जब यह बात सुनी तो उनके मनमें र्हर्घा उत्पन्न हुई। वे दल बाँधकर तुलसीदासजीकी निन्दा CC-0 क्रिने अमें अमें एउस सुक्ताकमो अधिवास कर ब्देने का ध्यापक करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुरानेके लिये दो चोर भेजे। चोरोंने जाकर देखा कि तुलसीदासजीकी कुटीके आसपास दो वीर धनुप-बाण लिये पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुन्दर इयाम और गौर वर्णके थे। उनके दर्शनसे चोरोंकी बुद्धि ग्रुद्ध हो गयी। उन्होंने उसी समयसे चोरी करना छोड़ दिया और भजनमें लग गये। तुलसीदासजीने अपने लिये भगवान्कों कष्ट हुआ जस्न कुटीका सारा सामान छटा दिया, पुस्तक अपने मित्र टोडरमलके यहाँ रख दीं। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसीके आधारपर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगीं। पुस्तकका प्रचार दिनोंदिन बढ़ने लगा।

इधर पण्डितोंने और कोई उपाय न देख श्रीमधुस्दन - सरस्वतीजीको उस पुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की । श्रीमधुस्दन सरस्वतीजीने उसे देखकर बड़ी प्रैसन्नता प्रकट की और उसपर यह सम्मति लिख दी—

आनन्दकानने ह्यस्मिञ्जङ्गमस्तुलसीतरः। किवतामञ्जरी भाति रामश्रमरभूषिता॥

'इस काशीरूपी आंनन्दवनमें तुलसीदास चलता-फिरता तुलसीका पौधा है । उसकी कवितारूपी मञ्जरी बड़ी ही सुन्दर है १८ जिसपुर श्रीरामुक्क सीलाँखायानाचा मंहराया करती बहुंग्या करती बहुंग्या करती बहुंग्या करती बहुंग्या करती बहुंग्या पण्डितोंको इसपर भी सन्तोष नहीं हुआ । तब पुस्तककी परीक्षाका एक उपाय और सोचा गया । भगवान विश्वनाथके सामने सबके ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रोंके नीचे पुराण और सबके नीचे रामचिरतमानस रख दिया गया । मिन्दर बंद कर दिया गया । प्रातःकाल जब मिन्दर खोला गया तो लोगोंने देखा कि श्रीरामचिरतमानस वेदोंके ऊपर रक्खा हुआ है । अब तो पण्डित लोग बड़े लिजत हुए । उन्होंने तुलसीदासजीसे क्षमा माँगी और भिक्तिसे उनका चरणोदक लिया ।

तुलसीदासजी अब असीघाटपर रहने लगे। रातको एक दिन कलियुग मूर्तेरूप धारण कुर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामीजीनें हनुमान्जीका ध्यान किया। हनुमान्जीने उन्हें विनयके पद रचनेको कहा; इसपर गोस्वामीजीवें बिनय-पत्रिका लिखी और भगवान्के चरणोंमें उसे समर्पित कर दी। श्रीरामने उसपर अपने हस्ताक्षर कर दिये और तुलसीदासजीको निर्भय कर दिया।

संवत् १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारको असी-घाटपर गोस्वामीजीने राम-राम करते हुए अपना शरीर-परित्याग किया ।

# 'जो पै तुलसी न गावतो'

वेदमत सोधि, सोधि-सोधि के पुरान सबै

संत भो असंतन को भेड़ को बतावतो।
कपटी कुराही कूर किल के कुचाली जीव

कौन रामनामहू की चरचा चलावतो॥
'बेनी' किव कहै मानो-मानो हो प्रतीति यह

प्राहन-हिये में कौन प्रेम उपजावतो।
भारी भवसागर उतारतो क्वन पार

जो पै यह रामायन तुलसी न गावतो॥

—वेनी किव

~~24866 Per~

で国の国の国の国の国の田の田の国の国の国の国の国の国の

21111

॥ श्रीरामाय नमः॥

## श्रीरामचरितमानस

बालकाण्ड



## मायामुक्त नारदजी



तब मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारित हरना ॥

COCOCASO SI MAGINA CALENTAN CALENTAN SI MAGINA CALENTAN C



श्रीगणेशाय नमः श्रीजानकीवहाभो विजयते

## श्रीरामचरितमानस'

प्रथम सोपान

(बालक् एड

 उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्रेशहारिणीम् । सर्वश्रेयरकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् ॥ ५॥ यन्मायावशवर्ति विश्वमिखलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्मस्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः । यत्पादप्रवमेकमेव हि भवाम्भोधेसितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हिनम् ॥ ६॥ नानापुराणिनगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्विवदन्यतोऽपि ।

स्वान्तःसुखाय त्लसी रघुनाथगाथा-

भाषानिबन्धूमितमञ्जुलमातनोति॥ ७॥

सो०-जो समिरत सिधि हो है गैन नायक करिवर बदन ।

करउ अनुप्रह लो है दि रोसि सुभ गुन सदन ॥ १ ॥

मूक हो इ बाचाल पंगु चहुई पुरिवर गहन ।

जास कृपाँ सो दयाल द्वउ सकल किल गल दहन॥ २ ॥

नील सरोरह स्थाम तरुन अरुन बारिज नयन ।

करउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥ ३ ॥

कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अथन ।

जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मर्दन मयन ॥ ४ ॥

बंद उँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरुष्प हरि ।

CC-0 AS महामारे हिंदी प्राप्त सुंदा साम स्विकार विकार विकार

वंदउँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।। अमिअ मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू॥ सुकृति संभु तन विमल बिभ्ती। मंजुल मंगल मोद प्रस्ती॥ जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। किएँ तिलक गुन गन वस करनी श्रीगुर पद नख मिन गन जोती। सुमिरत दिब्य दृष्टि हियँ होती॥ दलन मोह तम सो सप्रकास्। बड़े भाग उर आवइ जास्॥ उघरिहें विमल विलोचन ही के। मिटिहें दोष दुंख भव रजनी के॥ स्झिहें राम चरित मिन मानिक। गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक

दो ० - जथा सुअंजन अंजि हग साधक सिद्ध सुजान । कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान ॥ १॥

गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। न्यून अमिश्लुह्गू द्वोष् विभंजन तेहिं करि विमल विवेक विलेचन द्विर्तन राम चरित भव पेन्नन वंद अथम महीसुर चरना। मोह जिनत संसय सब हरना।। सजन समाज स्फैल गुन खानी। कर अपनाम सप्रेम सुवानी।। साधु चरित सुम चरित कपासू। निरस विसद गुनमय फल जासू जो सिह दुख परिछद्र दुरावा। वंदनीय जेहिं जग जस पावा।। सुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू।। राम भक्ति जह सुरसिर धारा। सरसह ब्रह्म विचार प्रचारा।। विधि निषेधमय कलि मल हरनी। करम कथा रिवनंदिन वरनी।। हिर हर कथा विराजित वेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

बदु विस्वास अचल निज घरमा। तीरथराज समाज सुकरमा।। सबिह सुलभसब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा।। अकथ अलोकिक तीरथराऊ। देइ सब फल प्रगट प्रभाऊ॥ दो०-सुनि समुझहिं जन सुदित मन मज्जिहिं अति अनुराग।

लहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ मज्जन फल पेखिअ ततकाला। काक होहिं पिक बकउ मराला॥ सुनि आचरज करै जिन कोई। सतसंगति महिमा निहं गोई॥ बालमीक नारद घटजोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना॥ मित कीरित गित भूति भलाई। जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई॥ सो जानव सतसंग प्रभाऊ। ब्रोकहुँ वेद न आन उपाऊ॥ विनु सतसंग विद्येक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥ सुन्हें।त मुद मंगल मूल । सोई फल सिधि सब साधन फूला सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पारस रस कुधात सुहाई॥ बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं। फिन मिन सम निज गुन अनुसरहीं बिधि हरि हर कवि कोबिद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी॥ सो मो सन कहि जात न कैसें। साक बनिक मनि गुनगन जैसें।। दो०-बंद्उँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ। अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥ ३ (क) ॥ संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेह। बारुबिनय सुनि करि कृपा राम चरनू रति देहु ॥ ३ (स्त्र) ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

बहुरि बंदि खल गन सितभाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ॥
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरें। उजरें हरण विषाद बसेरें॥
हरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसवाहु से॥
जे पर दोष लखिं सहसाखी। पर हित घृत जिन्ह के मन माखी
तेज क्रसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा॥
उदय केत सम हित सवही के। कुंभकरन सम सोवत नीके॥
पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपलक्ष्मी दलि गरहीं
बंदउँ खल जस सेष सरोषा। सहस बदन वरनइ पर दोषा॥
पुनि प्रनवउँ पृथुराज समाना। पर अघ सुनइ सहस दस काना॥
बहुरि सक्र सम विनवउँ तेही। संतत सुरानीक हित जेही॥
वचन बज्र जेहि सदा पिआरू। सहस नयन पर दोष निहारा॥

दो०-उदासीन अरि मीत दिस्ति है जिल्हें स्वर्ण राति। जानि पानि जुर्ने जोरि जैन बिनती करइ सप्रीति॥ ४ र

में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउव भोरा बायसपिल अहिं अति अनुरागा। होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा।। बंदउँ संत असजन चरना। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं। मिलत एक दुख दास्न देहीं।। उपजिंह एक संग जग माहीं। जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलिंध अगाधू।। भल अनभल निज किंदत्ती। लहत सुजस अपलोक बिभूती।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू गुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥ दो॰-भलो भलाइहि पै लहइ लहइ निचाइहि नीचु।

सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ मीचु॥ ५॥
खलअघ अगुनसाधु गुन गाहा। उभय अपार उद्धि अवगाहा॥
तोहि तें कछु गुन दोष वखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥
भलेउ पोच सव विधि उपजाए। गनि गुन दोष वेद विलगाए॥
कहिं वेद इंतिहास पुराना। विधि प्रपंचु गुन अवगुन साना॥
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती॥
दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू॥
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा॥
कासी मूर्ग सुरसार क्रान्स्या सारव महिदेव गवासा॥
नारग नरक अनुराग विरागा निनमानम् गुन दोष विभागा॥
दो०—जह चेतन गुन दोषमय बिस्स कीन्ह फरतार।

संत हंस गुन गहिंह पय परिहरि बारि धिकार ॥ ६ ॥ अस बिवेक जब देइ विधाता। तब तिज दोष गुनिहं मनु राता ॥ काल सुभाउ करम बरिआई। भलेउ प्रकृतिवस चुकइ भलाई॥ सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दिल दुख दोष विमल जसु देहीं॥ खलउ करिहं भल पाइ सुसंगू। मिटइन मिलन सुभाउ अभंगू॥ ८८% सुबेष जग बंचक जेऊ। वेष प्रताप पूजिक्षिं तेऊ॥ СС% Asi sinnagar Circle, Jammu Collection. An eGangotin Initiative

उघरहिं अंत न होइ निवाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥ किए हुँ कुवेषु साधु सनमान्। जिमि जग जामवंत हनुमान्॥ हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोक हुँ वेद बिदित सब काहू॥ गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा। की चिहिं मिलइ नी च जल संगा॥ साधु असाधु सदन सुक सारीं। सुमिरहिं राम देहिं गिन गारीं॥ धूम कुसंगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मंजु मिस सोई॥ सोइ जल अनल अनिल संघाता। होइ जलद जग जीवन दाता॥

दो०-ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग ।
होहिं कुबस्तु सुबस्तु जग लखिंह सुलच्छन लोग ॥७(क)॥
सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद बिधि कीन्ह ।
सिस सोषक पोषक समुद्धि जग जस अपजस टीन्ह॥०(ख)॥
जड़ चेतन जग जीर्व जन्न तकल राममय जानि । "
बंद उँ सब के नद कमल सदा जोरि जुगपानि ॥७(ग)॥
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व ।

 सूझ म एकउ अंग उपाऊ। मन मित रंक मनोरय राऊ॥
मित अति नीच ऊँचि रुचि आछी। चिह्न अमिअ जग जुरह न छाछी॥
छिमिहिंह सज्जन मोरि दिठाई। सुनिहिंह बालबचन मन लाई॥
जौ बालक कह तोतिर बाता। सुनिहें मुदित मन पितु अरु माता
हॅसिहिंह कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषन भूषनधारी॥
निज किवत्त केहि लाग न नीका। सरस होउ अथवा अति फीका॥
जै पर भिनिति सुनत हरषाहीं। ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं॥
जग बहु नर सर सिर सम भाई। जे निज बादि बद्हिं जल पाई॥
सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखि पूर विधु बादह जोई॥

दो०-भाग छोट अभिलापु बड़ करउँ एक बिस्वास । पैहहिं सुखसुनि सुजन्य खल करिहहिं उपहास॥ ८॥

ख्ळ परिहास होइ हित मोरा। काक कहिंह कलकंठ कठोरा।।
हंसिह बक दादुर चातकही। हँसिंह मिलने से छ विमल बतकही
किवत रिसक न राम पद नेहू। तिन्ह कहँ सुखद हास रस एहू।।
भाषा भिनिति भोरि मित मोरी। हँसिबे जोग हँसें निहें खोरी।।
प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी। तिन्हिई कथा सुनि लागिहि पीकी
हिर हर पद रित मिति न कुतरकी। तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की।।
राम भगति भूषित जियँ जानी। सुनिहिंह सुजन सराहि सुबानी।।
किव न हो उँ निहें बचन प्रवीन्। सकल कला सब विद्या हीनू॥

CC-अस्थिर प्रारम्भ अस्मिति मामा प्रारम्भ क्षा स्व विद्या हीनू॥

भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोष गुन विविध प्रकारा॥ कवित विवेक एक नहिं मोरें। सत्य कहउँ लिखि कागद कोरें॥ दो०-भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व बिदित गुन एक।

सो विचारि सुनिहिं सुमित जिन्ह के बिमल विबेक॥९॥

एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुतिसारा॥ मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी॥ भिनिति बिचित्र सुकिब कृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥ बिधुबदनी सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना बर नारी॥ सब गुन रहित कुकिब कृत बानी। राम नाम जस अंकित जानी॥ सादर कहिं सुनहिं बुध ताही। मधुकर सरिस संत गुनग्राही॥ जदिष किबत रस एकउ नाहीं साम प्रताप प्रगट एहि माहीं॥ सोइ भरोस मोरें मन अवि। किहंन सुसंग बड़प्पनु पावा॥ धूमउ तजह सहज कुरुआई। अगर प्रसंग सुगंध बसाई॥ भिनिति भदेस बस्तु भिल बरनी। राम कथा जग मंगल करनी॥

छं०-मंगल करिन किल मल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की । गति कूर किवता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ प्रभु सुजस संगति भनिति भिल हो इहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी॥

दो ०-प्रिय लागिहि अति सबिह मम भनिति राम जस संग । ८०-०द्ग्राबिकास्त्र किटालाइ को जाने हिस्स साम्य महात्रातिकार (का) (भने स्याम सुरिभ पय बिसद अति गुनद करिहं सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गाविह सुनिहं सुजान॥१०(ख)॥

मिन मानिक मुकुता छिव जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी तृप किरीट तहनी तनु पाई। लहिंह सकल सोभा अधिकाई॥ तैसेहिं सुकिब किवत बुध कहिंही। उपजिहें अनत अनत छिव लहिंही भगति हेतु बिधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवित धाई॥ राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ। सो अम ज़ाइ न कोटि उपाएँ॥ किब कोबिद अस हृदयँ विचारी। गाविहें हिर जस किल मल हारी कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधु मित सीप समाना। स्वाित सारदा कहिं सुजाना॥ जों बरषइ वर बारि विचार् है।हें किवत मुकुतामिन चारू॥

हो - जुगुति बेधि पुनि पोहि अहिं राम चरित वर ताग। पहिरहिं सजन विमल उर सोभा अति अनुराग॥११॥

जे जनमे किलकाल कराला। करतव वायस बेष मराला॥
चलत कुपंथ वेद मग छाँड़े। कपट कलेवर किल मल माँड़े॥
बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के॥
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। धींग धरमध्वज धंधक धोरी॥
जी अपने अवगुन सब कहऊँ। बाद्इ कथा पार निहं लहऊँ॥
ताते मैं अति अलप बखाने। थोरे महुँ जानिहिं स्याने॥

CC-0 ASI Share किंदी बिनती मीरी किंग्डि ने किंदी धुनि देही स्वारी

एतेहु पर करिहिहें जे असंका। मोहि ते अधिक ते जड़ मित रंका किव न होउँ निहें चतुर कहावउँ। मित अनुरूप राम गुन गावउँ कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मित मोरि निरत संसारा।। जेहिं मास्त गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं।। समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई।।

दो ०-सारद सेस महेस विधि आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥१२॥

सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदिष कहें विनु रहा न कोई॥ तहाँ वेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति वहु भाषा॥ एक अनीह अरूप अनामा। अज सिचदानंद पर धामा॥ ब्यापक विस्वरूप भगवाना ने तेहिं धरि देह चरित कृत नाना॥ सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी॥ जेहि जन पर ममता अति छोहू। जेहिं करुना करि कीन्ह न कोहू॥ गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू॥ बुध बरनहिं हरि जस अस जानी। करिहं पुनीत सुफल निज बानी॥ तेहिं बल में रघुपति गुन गाथा। कहिहउँ नाइ राम पद माथा॥ मुनिन्ह प्रथम हरि कीरित गाई। तेहिं मग चलत सुगम मोहि भाई

दो ०-अति अपार जे सरित बर जों नृप सेतु कराहिं।

चित्र पिपीलिकउ परम लघु वितु श्रम पारिह जाहि॥१३॥ CC-0 ASI Srinagar Circles Jammy Collection Ang Gangotti Initiative पहि प्रकार बेल मनोहि देखाइ॥ कीरिह उपार्वित केया सुहाइ॥ ब्यास आदि कवि पुंगव नाना। जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना चरन कमल वंद्उँ तिन्ह केरे। पुरवहुँ सकल मनोरथ मेरे॥ किल के कविन्ह करउँ परनामा। जिन्ह वरने रघुपति गुन ग्रामा।। जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषाँ जिन्ह हरि चरित वखाने॥ भए जे अहिं जे होइहिं आगें। प्रनवउँ सबिह कपट सब त्यागें।। होहु प्रसन्न देहु बरदान्। साधु समाज भनिति सनमान्॥ जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं। सो श्रम बादि बाल किब करहीं॥ कीरति भनिति भूति भिले सोई । सुरसरि सम सब कहँ हित होई ॥ राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि ॲदेसा॥ तुम्हरी कृपाँ सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे॥ दो ० – सरल कबित कीरति बिमर्छ सोइ आदरहिं सुजान। सहज बयर बिसराइ रिपु जो भुनि कर्रीहँ बखान ॥१४(क)॥ सो न होइ बिनु बिमल मित मोहि मित बल अति थोर। करहु कुपा हरि जस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर ॥१४(ख)॥ कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजु मराल। बालबिनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होहु कृपाल ॥१४(ग)॥ सो०-वंद्र मुनि पद कंजु रामायन जेहिं निरमयउ। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित॥१४(व)॥ बंदउँ चौरिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस। किन्हिक्तिन्त्रस्थानेहुँ विदेश जरमस्य प्रविधिर विदेश क्षित्र प्रविधिर विदेश क्षित्र विदेश क्षित्र विदेश क्षित्र बंद उँ विधि पद रेनु भव सागर जेहिं कीन्ह जहाँ। संत सुधा सिस धेनु प्रगटे खल विष बाहनी॥१४(च)॥ दो०-बिबुध विप्र बुध ग्रह चरन बंदि कहउँ कर जोरि। होइ प्रसन्न पुरवह सकल मंजु मनोरथ मोरि॥१४(छ)॥

पुनि बंद उँ सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥
मजन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका॥
गुर पितु मातु महेस भवानी। प्रनव उँ दीन बंधु दिन दानी॥
सेवक स्वामि सखा सिय पी के। हित निरुपिध सब विधि तुलसी के
किल बिलोकि जग हित हर गिरिजा।सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा
अनिल आखर अरथं न जापू। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू॥
सो उमेस मोहि पर अनुकूला। करिहिं कथा मुद मंगल मूला॥
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरन उँ राम चरित चित चांऊ॥
भनिति मोरि सिव कुपाँ विभाती। सिस समाज मिलि मनहुँ सुराती
जे एहि कथिह सनेह समेता। कहिहिं सुनिहिं समुक्षि सचेता
होइहिं राम चरन अनुरागी। कलि मल रहित सुमंगल भागी॥

दो०-सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जों हर गौरि पसाउ। तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ॥१५॥

बंदउँ अवध पुरी अति पाविन । सरजू सिर किल कलुप नसाविन।। प्रनवउँ पुर नर नारि बहोरी।ममता जिन्ह पर प्रभुहिन थोरी।। <sup>CGRUA</sup>निदेका अधि नसाएग लिक्कि विस्तिक वनाइ बसाए।। बंद उँ कौसहया दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग माची।।
प्रगटेउ जहँ रघुपति ससि चारू। विस्व सुखद खल कमल तुसारू।।
दसरथ राउ सहित सब रानी। सुकृत सुमंगल मूरति मानी॥
करउँ प्रनाम करम मन बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी॥
जिन्हिहि विरचि बङ् भय उ विधाता। महिमा अवधि राम पितु माता
सो०-बंद उँ अवध सुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद ।

बिछुरत दीन द्याल प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ ॥१६॥

प्रनवउँ परिजन सहित विदेहू | जाहि राम पद गृह सनेहू || जोग भोग महँ राखेउ गोई | राम विलोकत प्रगटेउ सोई || प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना | जासु नेम ब्रत जाइ न बरना || राम चरन पंकज मन जासू | छुन्नुध मधुप इव तजह न पासू || बंदउँ लिछमन पद जलजाता | सीतल सुभग भगत सुख दाता || रघुपित कीरित बिमल पताका | दंड समानं भयउ जस जाका || सेष सहस्रसीस जग कारन | जो अवतरेउ भूमि भय टारन || सदा सो सानुकूल रह मो पर | कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर || रिपुसूदन पद कमल नमामी | सूर सुसील भरत अनुगामी || महावीर विनवउँ हनुमाना | राम जासु जस आप बखाना || सो०-प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन ।

जासु हृद्य आगार बसहि राम सर चाप धर ॥१७॥ CCOपक्ति रिष्ट क्रिस सिंह स्वाण धरिहिद्या के An e Gangotri Initiative क्रिपिपक्ति रिष्ट क्रिस सिंह स्वाण धरिहिद्या के तम् समाजा ॥ बंदउँ सब के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए॥
रघुाति चरन उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते॥
वंदउँ पद सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥
सुव सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर बिग्यान बिसारद॥
प्रन्यउँ सबिह धरनि धरि सीसा। करहु कुपा जन जानि मुनीसा॥
जन्कसुता जग जनि जानकी। अतिसय प्रिय करनानिधान की
तावे जुग पद कमल मनावउँ। जासु कुपाँ निरमल मित पावउँ
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरन कमल बंदउँ सब लायक
राजिवनयन धरें धनु सायक। भगत विपति भंजन सुख दायक
दो०—गिरा अरथ जल बीचिसम कहिअत भिन्न न भिन्न।

बंदउँ सीता राम पद जिन्हिह परम त्रिय खिन्न ॥१८॥
वंदउँ नाम राम रघुवर को। हेतु कुसानु भानु हिमकर को।।
विधि हरि हरमय वेद शान सो। अगुन अन्पम गुन निधान सो॥
महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासी मुकुति हेतु उपदेसू॥
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥
जान आदिकिव नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू॥
सहस नाम सम सुनि सिव वानी। जिप जेई पिय संग भवानी॥
हरेषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को॥
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फछ दीन्ह अभी को॥
दो०-वरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास।

CC-0. Aञाञानासुमा लाराव्यानासम् काराव्याचारात समद्वानासमा आहे काराव्या

आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोउ॥
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहु परलोक निवाहू॥
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम लखन सम प्रिय तुलसी है॥
बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सँघातं॥
नर नारायन सरिस सुभाता। जग पालक विसेषि जन त्रात॥
भगति सुतिय कल करन बिभूषन। जग हित हेतु बिमल बिधु एवन
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम धर बसुधा है॥
जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमति हिर हलधर है॥

दो०-एक छत्रु एक मुकुटमिन सब बरनिन पर जोउ। तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोड ॥२०॥

समुझत सरिस नाम अरु नामी। प्रींति परसपर प्रभु अनुगामी॥
नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अक्य अनादि सुसामुझि साधी॥
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेदु समुझिहिह साधू॥
देखिअहिं रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना॥
रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतलगत न परिहें पहिचानें॥
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदयँ सनेह बिसेषें॥
नाम रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परित बखानी॥
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रवोधक चतुर दुभाषी॥

दो०—राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार । CC-0. खंडासीता होत्रहों के क्षेत्र स्टाइन के स्टाइन क नाम जीहँ जिप जागिहं जोगी। बिरित बिरंचि प्रपंच बियोगी। ब्रह्मसुखिह अनुभविहं अनुपा। अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चहिं गृढ़ गित जेऊ। नाम जीहँ जिप जानिहं तेऊ॥ साधक नाम जपिहं लय लाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ जपिहं नामु जन आरत भारी। मिटिहं कुसंकट होहिं सुखारी॥ राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा॥ चहू चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि बिसेपिपिआरा॥ चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। किल विसेपि नहिं आन उपाऊ॥

दो०-सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पियूष हद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥२२॥

अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा।।
मोरें मत बड़ नामु दुहू तें। किए जेहिं जुग निज बस निज बूतें
प्रौढ़ि सुजन जिन जानहिं जन की। कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की
एकु दारुगत देखिअ एकू। पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू।।
उभय अगम जुग सुगमनाम तें। कहेउँ नामु बड़ ब्रह्म राम तें।।
ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनँद रासी।।
अस प्रभु हृदयँ अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी।।
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें

दो॰-निरगुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार । CC-0. महाउँगानाजुन हाइटाह्य स्वातेंगिनिजा।हिलाखार Aसनुसारुः।। नाराधाराप राम भगत हित नर तनु धारी। सहि संकट किए साधु सुखारी॥
नासु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिं सुद मंगल बासा॥
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥
रिषि हित राम सुकेतु सुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी॥
सहित दोष दुख दास दुरासा। दलइ नामु जिमि रिब निसि नासा
भंजेउ राम आपु भव चापू। भव भय मंजन नाम प्रतापू॥
दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन। जन मन अमित नाम किए पावन
निसिचर निकर दले रघुनंदन। नामु सकल किल कलुष निकंदन
दो०—सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ।

नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन गाथ ॥२४॥
राम सुकंठ बिभीषन दोऊ | राखे सरन जान सबु कोऊ ॥
नाम गरीव अनेक नेवाजे | लोक वेद बर बिरिद विराजे ॥
सम भाछ किप कटकु वटोरा । सेतु हेतु अमु कीन्ह न थोरा ॥
नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं । करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥
राम सकुल रन रावनु मारा । सीय सिंदत निज पुर पगु धारा॥
राजा रामु अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती । बिनु अम प्रबल मोह दल जीती॥
फिरत सनेहँ मगन सुख अपनें । नाम प्रसाद सोच निहं सपनें ॥
दो०-ब्रह्म राम तें नामु बड़ बर दायक बर दानि ।

रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जियँ जानि ॥२५॥

CC-0. ASI Srinaga Cicle Samme Classica nagarangotri Initiative

नाम प्रसाद संभु अविनासी। साजु अमंगल मंगल रासी।।
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी।।
नारद जाने उनाम प्रतापू। जग प्रिय हिर हिर हिर प्रिय आपू
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू॥
प्रुवँ सगलानि जपे उहिर नाऊँ। पाय उअचल अन्पम ठाऊँ॥
सुमिरि पवनसुत पावन नाम्। अपने वस करि राखे रामू॥
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥
कहीं कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई॥

दो०-नामु राम को कलपतर किल कल्यान निवासु । जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु ॥२६॥

चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। भए नाम जिप जीव बिसोका।।
बेद पुरान संत मत एहू । सकल सुकृत फल राम सनेहू ।।
ध्यानु प्रथम जुग मस्त बिधि दूजें। द्वापर परितोषत प्रभु पूजें।।
किल केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना।।
नाम कामतर काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला।।
राम नाम किल अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता।।
निहंं किल करम न भगति विवेकू। राम नाम अवलंबन एकू॥
कालनेमि किल कपट निधानू। नाम सुमति समरथ हनुमानू।।

दो - राम नाम नरकेसरी कनककसिपु किल्काल। CC-0. ASI Srinagar Circle Jammu Collection, An eGangotri Initiative जापक जन प्रहेलाद जिमि पालिहि दुलि सुरसाल ॥२७॥

भाय कुभाय अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥ सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा। करउँ नाइ रघुनाथिह माथा॥ मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कुपा निहं कुपाँ अघाती॥ राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो लोकहुँ वेद सुसाहिव रीती। विनय सुनत पहिचानत प्रीती॥ गनी गरीब प्रामनर नागर। पंडित मूढ़ मलीन उजागर॥ सुकवि कुकवि निज मित अनुहारी। नृपिह सराहत सब नर नारी॥ साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस अंस भव परम कृपाला॥ सुनि सनमानिह सबिह सुवानी। भनिति भगित नित गित पहिचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमिन कोसलराऊ॥ रीझत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मिलनमित मोतें॥

हों ० — सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहिहें राम कृपालु । उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमति किप भालु॥२८(क)॥ हों हु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास । साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥२८(ख)॥

अति बिंद मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी॥
समुक्षि सहम मोहि अपडर अपनें। सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपनें
सुनि अवलोकि सुचित चर्ल चाही। भगति मोरि मित स्वामि सराही
कहत नसाइ होइ हियँ नीकी। रीझत राम जानि जन जी की।।

CO ASI Singara Circle damma Collection An eGangotri Initiative
रहिति न प्रिप्त स्वित चुँक किए की।

जेहिं अघ वधे उ ब्याध जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हियँ हेरी।। ते भरति भेंटत सनमाने।राजसभाँ रघुबीर बखाने॥ दो०-प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥२९(क)॥ निकाई रावरी है सबही को नीक। जों यह साँची है सदा तो नीको तुलसीक ॥२९(ख)॥ एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबिह बहुरि सिरु नाइ। बरनउँ रघुवर विसद जसु सुनि किल कल्लुष नसाइ ॥२९(ग)॥ जागबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज सुनिबरहि सुनाई।। किह्हउँ सोइ संबाद बखानी। सुनहुँ सकल सज्जन सुखु मानी।। संभु कीन्ह यह चरित मुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा।। सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥ तेहि सन जागबलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा।। ते श्रोता बकता समसीला। सवँदरसी जानहिं हरिलीला।। जानहिं तीनि काल निज ग्याना। करतल गत आमलक समाना।। और उ जे हरिभगत सुजाना। कहिं सुनिहं समुझिं विधि नाना दो ०-मैं पुनि निजगुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत । समुझी नहिं तिस बालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥३०(क)॥ श्रोता वकता ग्यान्निधि कथा राम के गूढ़। CC-0. ASI Stinagar Gircle, Jammu Collection, An eGangotti Initiative किमि समुझों में जीव जड़ किल मल ग्रीसित विमुद्ध ॥२०(ख)॥

तदपि कही गुर बारहिं बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा।। भाषाबद्ध करिव में सोई। मोरें मन प्रवोध जेहिं होई॥ जस कछ बुधि विवेक बल मेरें। तस कहिइउँ हियँ हरि के प्रेरें॥ निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करउँ कथा भव सरितातरनी॥ चुध विश्राम सक्छ जन रंजनि। रामकथा कलि कछुप विभंजनि॥ रामकथा कलि पंनग भरनी। पुनि विबेक पावक कहुँ अरनी।। रामकथा किल कामद गाई। सुजन सजीवनि मूरि सुहाई॥ सोइ वसुधातल सुधा तरंगिनि। भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि असुर सेन सम नरक निकंदिनि। साधु विबुध कुल हित गिरिनंदिनि संत समाज पर्योधि रमा सी। विस्व भार भर अचल छमा सी।। जम गन मुहँ मसि जग जमुना सी। जीवन मुकुति हेतु जनु कासी॥ रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी। तुलसिदास हित हियँ हुलसी सी।। सिविषय मेकल सैल सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपति रासी।। सदगुन सुरगन अंव अदिति सी। रघुवर भगति प्रेमपरमिति सी।।

दो०-राम कथा मंदािकनी चित्रकूट चित चार । तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार ॥३१॥

रामचरित चिंतामिन चारू। संत सुमित तिय सुभग सिंगारू॥ जग मंगल गुनम्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के॥ सदगुर ग्यान विराग जोग के। विबुध बैंद भूव भीम होगा कि॥ CC-0 ASI Srinagar Circle, Jammu Collection, An eCangoin कि॥ जननि जनक सिय राम प्रम के। बीज सकल ब्रत धरम नेम के॥ समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के ॥
सचिव सुभट भूपित विचार के। कुंभज लोभ उदिध अपार के।।
काम कोह कलिमल करिगन के। केहिर सावक जन मन बन के।।
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के।।
मंत्र महामिन विषय ब्याल के। मेटत किठन कुअंक भाल के।।
हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से।।
अभिमत दानि देवतक बर से। सेवक सुलभ सुखद हरि हर से।।
सुकबि सरद नभ मन उडगन से। रामभगत जन जीवन धन से।।
सकल सुकृत फल भूरि मोग से। जग हित निरुपिध साधु लोग से।।
सेवक मन मानस मराल से।पावन गंग तरंग माल से।।

दो०-कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड । दहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड ॥३२ (क)॥ रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु । सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाहु ॥३२(ख)॥

कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा वखानी ॥ सो सब हेतु कहव मैं गाई। कथाप्रवंध बिचित्र बनाई॥ जेहिं यह कथा सुनी निहं होई। जिन आचरजु करे सुनि सोई॥ कथा अलैकिक सुनिहं जे ग्यानी। निहं आचरजु करिहं अस जानी रामकथा के मिति जग नाहीं। असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं॥ <sup>CC</sup>नीनी असिंकि व्यक्षिण्य स्वाराण । रुम्मायमा सस्त व्यक्ति खिळा प्राण्मण्य कलपभेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ करिअ न संसय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रित मानी॥ दो०-राम अनंत अनंत गुन अभित कथा बिस्तार।

सुनि आचरज न मानिहिं जिन्ह कें बिमल बिचार॥३३॥
एहि विधि सब संसय किर दूरी। सिर धिर गुर पद पंकज धूरी॥
पुनि सबही बिनवउँ कर जोरी। करत कथा जेहिं लाग न खोरी॥
सादर सिविह नाइ अब माथा। बरनउँ विसद राम गुन गाथा॥
संबत सोरह सै एकतीसा। करउँ कथा हिरपद धिर सीसा॥
नौमी भौम बार मधु मासा। अवधपुरीं यह चिरत प्रकासा॥
जेहि दिन राम जनम श्रुति गाविहें।तीरथ सकल तहाँ चिल आविहें
असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करिं रघुनायक सेवा॥
जन्म महोत्सव रचिं सुजाना। करिं राम कल कीरित गाना॥
दो०—मजिं सज्जन बुंद बहु पावन सरजू नीर।

जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्थाम सरीर ॥३॥॥
दरस परस मजन अरु पाना। हरइ पाप कह बेद पुराना।।
नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकइ सारदा विमलमित
राम धामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिदित अति पावनि
चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजें तनु नहिं संसारा।।
सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिपद मंगल खानी।।
विमल किया कि कि

रामचरितमानस एहि नामा। सुनत अवन पाइअ विश्रामा।।
सन करि विषय अनल वन जरई। होइ सुखी जों एहिं सर परई।।
रामचरितमानस मुनि भावन। बिरचेउ संभु सुहावन पावन।।
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन। किल कुचालि कुलि कलुष नसावन
रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा।।
तातें रामचरितमानस बर। धरेउ नाम हिंय हेरि हरिष हर।।
कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई।।

दो०-जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोइ कहउँ प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु॥३५॥

संभु प्रसाद सुमित हियँ हुल्सी। रामचिरतमानस कि वुल्सी।।
करइ मनोहर मित अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी।।
सुमित भूमि यल हुदय अगाधू। बेद पुरान उदिध घन साधू॥
बरषि राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥
लीला सगुन जो कहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करइ मलहानी॥
प्रेम भगित जो बरिन न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई॥
सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई॥
मेधामिह गतसो जल पावन। सिकेलि अवन मग चलेउ सुहावन
भरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥

दो०-सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि। CC-0. Aह्म्हाणुह्धिवप्रियलसुभगात्सरः ज्ञाद्याः म नोह्यः ज्ञादिता। बिद्धां ve सत प्रयंघ सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत मन माना॥ रवुपति महिमा अगुन अबाधा । वरनव सोइ बर बारि अगाधा ॥ राम सीय जस सिंहल सुधासम । उपमा वीचि बिलास मनोरम ॥ पुरइनि सघन चारु चौपाई। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई॥ छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा।। अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुवासा।। सुकृत पुंज मंजुल अलि माला। ग्यान बिर्गाग विचार मराला।। धुनि अवरेव कवित गुन जाती।मीन मनोहर ते बहुमाँती॥ अरथ धरम कामादिक चारी। कहव ग्यान विग्यान विचारी॥ नव रस जप तप जोग विरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥ सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जलबिह्ग समाना॥ संतसभा चहुँ दिसि अवँराई। अद्धा रितु बसंत सम गाई॥ भगति निरूपन विविध विधाना। छमा द्या दम लता विताना॥ सम जम नियम फूल फल ग्याना। हरि पद रति रस बेद बखाना।। औरउ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहुवरन बिहंगा।।

दो०-पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग विहार । माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु॥३७॥

जे गाविहें यह चिरित सँभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे।। सदा सुनिहें सादर नर नारी। तेइ सुरवर मानस अधिकारी।। उद्यक्ति स्कर्फक्रोक्सिश्चर्द्वास्माः, समाता।एक्सिस्स्यिक्ष्यक्षिक्ष्यक्षिक्षां क्षेत्रस्था संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न विषय कथा रस नाना।।
तेहि कारन आवत हियँ हारे। कामी काक बलाक विचारे।।
आवत एहिंसर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आइ न जाई।।
कठिन कुँसंग कुपंथ कराला। तिन्ह के बचन वाघ हरि ब्याला।।
गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सैल विसाला।।
बन बहु विषम मोह मद माना। नदीं कुतर्क भयंकर नाना।।

दो०—जे श्रद्धा संबल रहित नहिं संतन्ह कर साथ। तिन्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ॥३८॥

जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातहिं नीद जुड़ाई होई॥ जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गएहुँ न मजन पाव अभागा॥ करिन जाइ सर मजन पाना। फिरि आवइ समेत अभिमाना।। जों बहोरि कोउ पूछन आवा। सर निंदा करि ताहि बुझावा।। सकल बिन्न ब्यापहिं नहिं तेही। राम सुकृपाँ बिलोकहिं जेही। सोइ सादर सर मजनु करई। महा घोर त्रयताप न जरई।। ते नर यह सर तजिहं न काऊ।जिन्ह कें राम चरन भल भाऊ॥ जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करउ मन लाई।। अस मानस मानस चख चाही। भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही॥ भयउ हृदयँ आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू॥ चली सुभग कविता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला। लोक बेद मत मंजुल कुला।। CC-0: ASI Srinagar Çircle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलिमल तृन तरु मूल निकंदिनि॥ दो०-श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूल।

संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल ॥३९॥

रामभगति सुरसरितिह जाई। मिली सुकीरित सरज सुहाई॥ सानुज राम समर जसु पावन। मिलेड महानदु सोन सुहावन॥ जुग बिच भगति देवधुनि धारा। सोहित सहित सुबिरित विचारा॥ त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरूप सिंधु समुहानी॥ मानस मूल मिली सुरसिरही। सुनत सुजन मन पावन करिही॥ बिच बिच कथा विचित्र विभागा। जनु सिर तीर तीर बन बागा॥ उमा महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहुभाँती॥ रखुबर जनम अनंद बधाई। भवँर तरंग मनोहरताई॥

दो०-बालचरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग।

नृप रानी परिजन सुकृत मधुकंर बारिबिहंग ॥४०॥ सीय स्वयंबर कथा सुहाई। सिरत सुहाविन सो छिब छाई ॥ नदी नाव पदु प्रस्न अनेका। केवट कुसल उतर सिबवेका॥ सुनि अनुकथन परस्पर होई। पिथक समाज सोह सिर सोई॥ घोर धार भृगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी॥ सानुज राम बिबाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काहू॥ कहत सुनत हरषिहं पुलकाहीं। ते सुकृती मन सुदित नहाहीं॥

राम तिलक हित मंगल साजा। परव जोग जन उने समाजाधी

काई कुमित केकई केरी। परी जासु फल बिपित यनेरी।। दो०-समन अमित उतपात सब भरतचरित जपजाग।

किल अघ खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग॥४१॥
कीरति सरित छहूँ रितु रूरी।समय सुहाविन पाविन भूरी॥
हिम हिमसेलसुता सिव ब्याहू।सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू
बरनव राम विबाह समाजू।सो मुद मंगलमय रितुराजू॥
प्रीषम दुसह राम बनगवन्।पंथकथा खर आतप पवन्॥
वरषा घोर निसाचर रारी।सुरकुल सालि सुमंगलकारी॥
राम राज सुख विनय बड़ाई।विसद सुखद सोइ सरद सुहाई॥
सती सिरोमिन सिय गुनगाथा।सोइ गुन अमल अन्प्म पाथा॥
भरत सुभाउ सुसीतलताई।सदा एकरस बरनि न जाई॥
दो०—अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास।

 तृषित निरखि रबि कर भव बारी। फिरिहहिं मृग जिमि जीव दुखारी दो०-मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ। सुमिरि भवानी संकरिह कह किव कथा सुहाइ ॥४३(क)॥ अब रघुपति पद पंकरुह हियँ धरि पाइ प्रसाद । कहउँ जुगल सुनिबर्य कर मिलन सुभग संवाद ॥४३(ख)॥ भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा। तिन्हहि राम पद अति अनुरागा तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना।। माध मकरगत रिव जब होई। तीरथपतिहिं आव सब कोई॥ देव दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मजहिं सकल त्रिवेनीं॥ पूजिहें माधव पद जलजाता। परिस अखय बढु हरषि गाता।। भरद्वाज आश्रम अति पावन। प्रस रम्य मुनिवर मन भावन॥ तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा। जाहिं जे मजन तीरथराजा॥ मज्जिहिं प्रात समेत उछाहा। कहिं पश्सपर हिर गुन गाहा।। दो०-ब्रह्म निरूपन धरम बिधि बरनिहं तस्व विभाग।

कहिं भगित भगवंत के संज्ञत ग्यान विराग ॥४४॥ एहि प्रकार भिर माघ नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं प्रति संवत अति होइ अनंदा। मकर मिज गवनिहें मुनिवृंदा॥ एक वार भिर मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए॥ जागबिलक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी॥ समहर् सुराजा सुरोजा प्राप्ती सुराजा सुरोजा असिका सुरोजा सु लीन्ह नीच मारीचिह संगा। भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा। किर छल मृद् हरी बैदेही। प्रभुप्रभाउ तस बिदित न तेही। मृग बिध बंधु सहित हरि आए। आश्रम देखि नयन जल छाए।। विरह विकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई।। कवहूँ जोग वियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरह दुखु ताकें।।

दो ०-अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान । जे मतिमंद बिमोह बस हृदयँ धरहिं कछु आन ॥४९॥

संभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हियँ अति हरषु विसेषा॥ भिर लोचन छिविसिंधु निहारी। कुसमय जानिन कीन्हि चिन्हारी जय सिच्चदानंद जग पावन। अस किह् चलेउ मनोज नसावन चले जात विव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता॥ सतीं सो दसा संभु के देखी। उर उपजा सदेहु विसेषी॥ संकर जगतवंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा॥ तिन्ह नृपर्मुतिहि कीन्ह परनामा। किह सिच्चदानंद परधामा॥ भए मगन छिव तासु विलोकी। अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी॥ दो० – ब्रह्म जो ब्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद ।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ५०॥ विष्नु जो सुर हित नरतनु धारी। सोउ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी॥ खोजइ सो कि अग्य इव नारी। ग्यानधाम श्रीपति असुरारी॥ संसुपिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्वग्य जान सबु कोई॥ CG-0. Asi Shinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative गु० रा॰ ३—

अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हृदयँ प्रवोध प्रचारा॥ जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी। हर अंतरजामी सब जानी॥ सुनिहि सती तब नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिअ उर काऊ॥ जासु कथा कुंभज रिषि गाई। भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई॥ सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा॥ छं०—सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं।

कि निति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥ सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ सो०-लाग न उर उपदेसु जदिप कहेउ सिवँ बार बहु ।

बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जान जियँ ॥५१॥ जौं तुम्हरें मन अति संदेहू । तौ किन जाइ परीछा लेहू ॥ तब लिग बैठ अहउँ बटछाहीं। जब लिग तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥ जैसें जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिवेक बिचारी॥ चलीं सती सिव आयसु पाई। करिह बिचार करीं का भाई॥ इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ निहं कल्याना॥ मोरेहु कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं॥ होइहि सोइ जो रामरिच राखा। को किर तर्क बढ़ावै साखा॥ अस किह लगे जपन हरिनामा। गई सती जहँ प्रभु सुखधामा॥ दो॰ पुनि हृदयँ बिचार किर धिर सीता कर रूप।

CC-0. ASI Sमार्खे बहेरेंद्र हो जिलांसा लेकिल्सेर्व भारतव तर्मु स्मार्थ करा है।

लिखिमन दीख उमाकृत वेषा। चिकत भए भ्रम हृदयँ विसेषा॥ किह न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मितिधीरा॥ सती कपटु जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सब अंतरजामी॥ सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना। सोइ सरवग्य रामु भगवाना॥ सती कीन्ह चह तहँ हुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ निज माया बछ हृदयँ बखानी। बोले विहसि रामु मृदु वानी॥ जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू॥ कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेत्। विपिन अकेलि फिरहु केहिहेत्॥

दो ॰ - राम बचन मृदु गूड़ सुनि उपजा अति संकोचु । सती सभीत महेस पिहं चलीं हृद्यँ बड़ सोचु ॥५३॥

में संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम पर आना।। जाइ उत्तरु अब देहउँ काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा।। जाना राम सतीं दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा।। सतीं दीख कौतुकु मग जाता। आगें रामु सहित श्री भ्राता।। फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेषा।। जहाँ चितविहें तहूँ प्रभु आसीना। सेविहें सिद्ध मुनीस प्रवीना।। देखे सिव बिधि बिष्नु अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका।। बंदत चरन करत प्रभु सेवा। विविध बेष देखे सब देवा।।

दो०-सती बिधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप । CC-0. ASI Srinagai Circle dammy Collection. An eGangotri Initiative जोह जोह बंध अजादि सुर तेहि तहि तन अनुरूप ॥५४ देखे जहँ तहँ रघुपित जेते। सिक्तन्ह सिहत सकल सुर तेते॥ जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा॥ पूजिह प्रभुहि देव बहु बेषा। राम रूप दूसर निहं देखा॥ अवलोके रघुपित बहुतेरे। सीता सिहत न बेष घनेरे॥ सोइ रघुनर सोइ लिछमनु सीता। देखि सती अति भई सभीता॥ हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं। नयन मूदि बैठीं मग माहीं॥ बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी। कछु न दीख तहँ दच्छ कुमारी॥ पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा। चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा॥ दो० नाई समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात।

लीनिह परीछा कवन विधि कहतु सत्य सब बात ॥५५॥

मासपारायण, दूसरा विश्राम

सतीं समुझि रघुवीर प्रभाऊ। भय वस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥ कछु न परीछा लीन्हि गोसाई। कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई॥ जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई। मोरें मन प्रतीति अति सोई॥ तब संकर देखेउ धरि ध्याना। सतीं जोकीन्ह चरित सबु जाना॥ बहुरि राममायहि सिक नावा। प्रेरि सतिहि जेहिं झूँउ कहावा॥ हिर इच्छा भावी बलवाना। हृदयँ बिचाग्त संभु सुजाना॥ सती कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भयउ विषाद विसेषा॥ जौं अब करउँ सती सन प्रीती। मिटइ भगित पथु होइ अनीती॥

CC-0 दोश Sinagar Circle, Jammu Collection An eGangotri Initiative प्रगटिन कहत महेसु कछु हृद्ये अधिक संवापु ॥५६॥

तव संकर प्रभु पद सिरु नावा। सुमिस्त रामुहृदयँ अस आवा।।
एहिंतन सितिहि भेट मोहि नाहीं। सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं।।
अस विचारि संकर मितिधीरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा।।
चलत गगन भे गिरा सुहाई। जय महेस भिल भगति हदाई॥
असपन तुम्ह बिनु करइ को आना। रामभगत समरथ भगवाना।।
सुनि नभ गिरा सती उर सोचा। पूछा सिविह समेत सकोचा॥
कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला। सत्यधाम प्रभु दीनद्याला॥
जदिप सतीं पूछा बहु भाँती। तदिप न कहेउ त्रिपुर आराती॥
दो०-सतीं हृद्यँ अनुमान किय सबु जानेउ सर्वग्य।

कीन्ह कपटु मैं संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥५७(क)॥ सो॰-जलुपय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति की रीति मलि । बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख)॥

हृद्यँ सोचु समुझत निज करनी। चिंता अमित जाइ नहिं बरनी।।
कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मीर अपराधा।।
संकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृद्यँ अकुलानी
निज अघ समुझि न कखु कहि जाई। तपइ अवाँ इव उर अधिकाई
सितिहि ससोच जानि बृषकेत्। कहीं कथा सुदर सुख हेत्।।
बरनत पंथ बिविध इतिहासा। विस्वनाथ पहुँचे कैलासा।।
तहँ पुनि संभु समुझिपन आपन। बैठे बट तर करि कमलासन।।

CC सिक्रिडा सिहाजिवस सिहालिवस सिहालियस सिहालिवस सिहालिवस सिहालियस सिहालि

दो ० - सती बसहिं कैलास तव अधिक सोचु मन माहि । मरसु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि ॥५८॥

नित नव सोचु सती उर भारा। कब जैहउँ दुख सागर पारा॥
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पतिबचनु मृषा करि जाना
सो फल्ल मोहि विधाताँ दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा॥
अब विधि अस बूझिअ नहिंतोही। संकर विमुख जिआविस मोही
कहिन जाइ कछु हृदय गलानी। मन महुँ रामहि सुमिर सयानी॥
जौं प्रभु दीनदयालु कहावा। आरित हरन बेद जसु गावा॥
तौ मैं बिनय करउँ कर जोरी। छूटउ बेगि देह यह मोरी॥
जौं मोरें सिव चरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू॥

दो०-तो सबदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो बेगि उपाइ । होइ मरनु जेहिं बिनहिं श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥५९॥

एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दाहन दुखु भारी।। बीतें संबत सहस सतासी। तजी समाधि संभु अबिनासी।। राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सतीं जगतपित जागे॥ जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा। सनमुख संकर आसनु दीन्हा।। लगे कहन हरिकथा रसाला। दच्छ प्रजेस भए तेहि काला।। देखा बिधि बिचारि सब लायक। दच्छिह कीन्ह प्रजापित नायक।। बड़ अधिकार दच्छ जब पावा। अति अभिमानु हृदयँ तब आवा CCD, ASI Srinagar Circle, Jampy Collection, An ecangotri Initiative नहिं कोउ अस जनमा जग माहा। प्रभुता पाइ। जाहि मद नाहा।।

दो ०-दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥६०॥

किंनर नाग सिद्ध गंधर्वा। बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा॥ विष्नु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई॥ सतीं बिलोके ब्योम बिमाना। जात चले सुंदर बिधि नाना॥ सुर सुंदरी करिं कल गाना। सुनत अवन छूटिं मुनि ध्याना॥ पूळे उत्तब सिवँ कहेउ बखानी। पिता जग्य सुनि कछु हरषानी॥ जौं महेसु मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहीं मिस एहीं॥ पित परित्याग हृद्यँ दुखु भारी। कहइ न निज अपराध विचारी॥ बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी॥

दो ॰ - पिता भवन उत्सव प्रम जौं प्रभु आयसु होइ । तौ मैं जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ ॥६१॥

कहें हु नीक मोरेहुँ मनं भावा। यह अनुचित नहिं नेवत पठावा दच्छ सकल निज सुता बोलाई। हमरें बयर तुम्हउ विसराई।। ब्रह्मसभाँ हम सन दुखु माना। तेहिं तें अजहुँ करहिं अपमाना।। जों विनु बोलें जाहु भवानी। रहइ न सीलु सनेहु न कानी।। जदिप मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ विनु बोलेहुँ न सँदेहा।। तदिप विरोध मान जहँ कोई। तहाँ गएँ कल्यानु न होई।। भाँति अनेक संभु समुझावा। भावी बस न ग्यानु उर आवा।। टक्ट प्रभु जाहु जो हिनाई बोक्सामाँ। टाई भिल्न काहु इस्कोले भावाँ भिन्न दो०-कहि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छकुमारि ।

दिए सुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥
पिता भवन जव गईं भवानी। दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी॥
सादर भलेहिं मिली एक माता। भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता॥
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सितिहि बिलोकि जरे सब गाता॥
सतीं जाइ देखेउ तब जागा। कतहुँ न दीख संभु कर भागा॥
तब चित चड़ेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ
पाछिल दुखु न हृदयँ अस ब्यापा। जस यह भयउ महा परितापा॥
जद्यपि जग दारुन दुख नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना॥
समुझि सो सितिहि भयउ अतिक्रोधा। बहु विधि जननीं कीन्ह प्रबोधा

दो ॰-सिव अपमानु न जाइ सहि हृदयँ न होइ प्रबोध । सकल सभिह हिठ हृटिक तब बोली बचन सकोध ॥६३॥

सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्ह संकर निंदा॥ सो पिल तुरत लहब सब काहूँ। भली भाँति पिछताब पिताहूँ॥ संत संभु श्रीपति अपबादा। सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा काटिअ तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मूदिन त चिलअ पराई॥ जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी॥ पिता मंदमति निंदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही॥ तजिह उँ तुरत देह तेहि हेत्। उर धरि चंद्रमौलि वृषकेत्॥ Сआसक हिलाभ्यक महासा स्वारक स्वारक

दो॰-सती मरनु सुनि संभु गन लगे करन मख खीस। जग्य विधंस बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६४॥

समाचार सब संकर पाए। बीरभट्ठ करि कोप पठाए॥ जग्य विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा। सकल सुरन्ह विधिवत फल्ल दीन्हा भे जगविदित दच्छ गित सोई। जिस कब्रु संभु विमुख के होई॥ यह इतिहास सकल जग जानी। ताते में संछेप बखानी॥ सर्ती मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥ तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमीं पारवती तनु पाई॥ जब तें उमा सैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई॥ जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। उचित बास हिम भूधर दीन्हे॥

दो०-सदा सुमन फल सहित सब दुम नव नाना जाति। प्रगटीं सुंदर सैंड पर मनि आकर बहु भाँति ॥६५॥

सिरता सब पुनीत जलु बहहीं। खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं॥
सहज बयर सब जीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकल करिं अनुरागा॥
सोह सैल गिरिजा गृह आएँ। जिमिजनु रामभगति केपाएँ॥
नित नूतन मंगल गृह तास्। ब्रह्मादिक गाविं जसु जास्॥
नारद समाचार सब पाए। कौतुकहीं गिरि गेह सिधाए॥
सैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा॥
नारि सहित मुनि पद सिरु नावा। चरन सिलल सबु भवनु सिंचावा
निज सीमिन्धि प्रमुख विरिध्य साम्भिता। बरिन सिलल मुनि भ्यूरी नामिन

दो०-त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। कहहु सुता के दोष गुन सुनिबर हृद्यँ बिचारि॥६६॥

कह मुनि विहसि गूढ़ मृदु बानी। सुता तुम्हारि सकल गुन खानी।। सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंविका भवानी॥ सब लच्छन संपन्न कुमारी। होइहि संतत पियहि पिआरी॥ सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तें जसु पैहिंह पितु माता॥ होइहि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं॥ एहि कर नामु सुमिरि संसारा। त्रिय चिह्हिं पितवत असिधारा सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना॥

दो०—जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष । अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥६७॥

सुनि मुनि गिरा सत्य जियँ जानी। दुख दंपतिहि उमा हरणानी ॥
नारदहूँ यह भेदु न जाना। दसा एक समुझबं बिलगाना॥
सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना। पुलक सरीर भरे जल नैना॥
होइ न मृषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृदयँ धिर राखा
उपजेउ सिव पद कमल सनेहू। मिलन कठिन मन भा संदेहू॥
जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखी उछँग बैठी पुनि जाई॥
इति न होइ देवरिषि बानी। सोचिह दंपति सखीं स्थानी॥
CC-0 ASI Stimagar Circle मिरिपास िकहिंदुं नाय का किस्तु उपांका॥
उर धार धार किहिंदुं गिरिपास किहिंदुं नाय का किस्तु उपांका॥

दो०-कह सुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग सुनि कोउ न मेटनिहार॥६८॥

तदिप एक मैं कहउँ उपाई। होइ करें जों देउ सहाई॥ जस वरु मैं बरनेउँ तुम्ह पाहीं। मिलिहि उमिह तस संसय नाहीं।। जो जे वर के दोष बखाने। ते सब सिव पहिं मैं अनुमाने॥ जों बिबाहु संकर सन होई। दोषउ गुनसम कह सबु कोई॥ जों अहि सेज सयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं भानु कुसानु सर्व रस खाहीं। तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं॥ सुभ अह असुभ सल्लिल सब बहई। सुरसिर कोउ अपुनीत न कहई समर्थ कहुँ निहें दोषु गोसाई। रिव पावक सुरसिर की नाई॥

परिह कलप भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥६९॥

सुरसरि जल कृत बारुनिं जाना। कबहुँ न संत करिं तेहि पाना।।
सुरसरि मिलें सो पावन जैसें। ईस अनीसिह अंतरु तैसें।।
संभु सहज समरथ भगवाना।एहि बिबाहँ सब विधि कल्याना।।
दुराराध्य पे अहिं महेसू। आसुतोष पुनि किएँ कलेसू॥
जौं तपु करे कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकिं विपुरारी।।
जद्यपि वर अनेक जग माहीं। एहि कहँ सिव तिज दूसर नाहीं।।
बर दायक प्रनतारित भंजन। कुपासिंधु सेवक मन रंजन।।
वर दायक प्रनतारित भंजन। कुपासिंधु सेवक सन रंजन।।

दो०-अस किह नारद सुमिरि हिर गिरिजहि दीन्हि असीस। होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस॥७०॥

कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ पतिहि एकांत पाइ कह मैना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना॥ जों घर वर कुछ होइ अन्पा। करिअ विवाहु सुता अनुरूप॥ न त कन्या वर रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रान्पिआरी॥ जों न मिलिहि वर गिरिजिहि जोगू।गिरि जड़ सहज कहिहि संबु लोगू सोइ विचारिपति करेहु विवाहू। जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू॥ अस कहि परी चरन धरि सीसा। बोले सहित सनेह गिरीसा॥ बर पावक प्रगटै सिस माहीं। नारद वचनु अन्यथा नाहीं॥

दो०-प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान । पारबतिहि निरमयउ जेहिं सोइ करिहि कल्यान॥७१॥

अव जों तुम्हिह सुता पर नेहूं। तो अत जाइ सिखावन देहूं॥
करें सो तपु जेहिं मिलहिं महेसू। आन उपायँ न मिटिह कलेसू॥
नारद बचन सगर्भ सहेतू। सुंदर सब गुन निधि वृषकेतू॥
अस विचारि तुम्ह तजहु असंका। सबिह भाँति संकर अकलंका॥
सुनिपित बचन हरिष मन माहीं। गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं॥
उमिह विलोकि नयन भरे बारी। सहित सनेह गोद बैठारी॥
बारिह बार लेति उर लाई। गदगद कंठ न कल्लु कहि जाई॥

CC-असन्न अमान्ताव सर्वेष, असनानि अस्ताव सुरुष्ट क्रिक्टिं महाभानी।

दो०-सुनिह मातु में दीख अस सपन सुनावउँ तोहि । सुंदर गौर सुबिप्रवर अस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥

करिं जाइ तपु सैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी॥
मातु पितिह पुनि यह मत भावा। तपु सुख्यद दुख दोष नसावा॥
तपबल रचइ प्रपंचु विधाता। तपबल विष्नु सकल जग त्राता॥
तपबल संभु करिं संघारा। तपबल सेषु धरइ महिभारा॥
तप अधार सब सृष्टि भवानी। करिं जाइ तपु असिजयँ जानी॥
सुनत बचन विसमित महतारी। सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी॥
मातु पितिह बहुविधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हरषाई॥
पिय परिवार पिता अह माता। भए विकल मुख आवन बाता॥

दो०-बेदिसरा मुनि आइ तंब सबिह कहा समुझाइ। पारबती मिहमा सुनत रहे प्रबोधिह पाइ॥७३॥

उर धरि उमा प्रानपित चरना। जाइ विपिन लागीं तपु करना।।
अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पितपद सुमिरि तजेउ सबु भोगू
नित नव चरन उपज अनुरागा। विसरी देह तपिहें मनु लागा।।
संवत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ सत वरण गवाँए।।
कछु दिन भोजनु वारि वतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा
बेल पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संवत सोइ खाई।।
पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमिह नामु तब भयउ अपरना।।
देशिक अस्कि बक्का खीना सामिक्का विस्ति।

दो ०—सयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि । परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥७४॥

अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ग्यानी॥ अब उर धरहु ब्रह्म वर बानी। सत्य सदा संतत मुनि जानी॥ आवे पिता बोलावन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं॥ मिलहिं तुम्हिंह जब सप्त रिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा। मुनत गिरा बिधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरणानी॥ उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु संभु कर चरित मुहावा॥ जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा। तब तें सिव मन भयउ बिरागा॥ जपहिं सदा रघुनायक नामा। जह तहँ सुनहिंराम गुन ग्रामा॥

दो०-चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम । बिचरहिं महि धरि हृद्यँ हरि सकल लोक अभिराम॥७५॥

कतहुँ मुनिन्ह उपदेसिंहं ग्याना। कतहुँ राम गुन करिं बखाना॥ जदिप अकाम तदिप भगवाना। भगति बिरह दुख दुखित सुजाना एहि बिधि गयउ कालु बहु बीती। नित नै होइ राम पद प्रीती॥ नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अबिचल हृदयँ भगित कै रेखा॥ प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला। रूप सील निधि तेज विसाला॥ बहु प्रकार संकरिह सराहा। तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरवाहा॥ बहुविधि राम सिविह समुझावा। पारवती कर जन्मु सुनावा॥ अिदिश्विक कृति विस्ति करित्र कि समुझावा।

दो०-अब बिनती मम सुनहु सिव जों मो पर निज नेहु।

जाइ विवाहहु सैलजिह यह मोहि मार्गे देहु॥७६॥
कह सिव जदि उचित अस नाहीं।नाथ बचन पुनि मेटिन जाहीं॥
सिर धिर आयसु करिअ तुम्हारा। परमधरसु यह नाथ हमारा॥
मातु पिता गुर प्रभु के बानी। बिनिहें बिचार करिअ सुभ जानी
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी॥
प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना। भिक्त बिवेक धर्म जुत रचना॥
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ॥
अंतरधान भए अस भाषी। संकर सोइ मूरित उर राखी॥
तबहिं सप्तरिषि सिव पहिं आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए॥
दो०-पारबती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु।

गिरिहि प्रेरि पठएहुं भवन दूरि करेहु संदेहु ॥७७॥
रिषिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी। मूरितमंत तपस्या जैसी॥
बोले मिन सुनु सैलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी॥
केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू। हम सन सत्य मरमु किन कहहू॥
कहत बचन मनु अति सकुचाई। हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई॥
मनु हठ परान सुनइ सिखावो चहत बारि पर भीति उठावा॥
नारद कहा सत्य सोइ जाना। विनुपंखन्ह हम चहहिं उड़ाना॥
देखहु मुनि अबिबेकु हमारा। चाहिअ सदा सिबिह भरतारा॥
दो०—सुनत बचन बिहसे रिषय गिरिसंभव तव देह।
CC-0. ASI Spinager Circle मिनापा Collection (An eCangotri Initiative नारद कर उपदेसु सुनि कहिंदु बसेंड किसु गेह ॥७८॥

दच्छ सुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्हि फिरि भवनु न देखा आई॥ चित्रकेतु कर घर उन घाला। कनककितपु कर पुनि असहाला नारद सिख जे सुनिहें नर नारी। अविस हो हिं तिज भवनु भिलारी मन कपटी तन सजन चीन्हा। आपु सिरस सबही चह कीन्हा॥ तेहि कें वचन मानि विस्वासा। तुम्ह चाहहु पित सहज उदासा॥ निर्गुन निलज कुवेष कपाली। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली॥ कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ। भल भूलिहु ठग के बौराएँ॥ पंच कहें सिवँ सती विवाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही॥

दो ०-अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहि। सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारिखाहिं। ७९॥

अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ वरु नीक विचारा॥ अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गाविह बेद जासु जस लीला॥ दूषन रिहत सकल गुन रासी। श्रीपित पुर बैकुंठ निवासी॥ अस वरु तुम्हिह मिलाउब आनी। सुनत बिहिस कह बचन भवानी सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटै वरु देहा॥ कनकउ पुनि पषान तें होई। जारेहुँ सहजु न परिहर सोई॥ नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसउ भवनु उजरउ निहं डरऊँ गुर कें बचन प्रतीति न जेही। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही॥

दो०—महादेव अवगुन भवन बिष्नु सकल गुन धाम । CC-0. AS Stinagar Circle Jammu Collection. An eGangotri Initiative जहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेहो सन काम ॥८०॥

जों तुम्हमिलतेहु प्रथम मुनीसा। सुनित हैं सिख तुम्हारि धरि सीसा अब मैं जन्मु संभु हित हारा। को गुन दूषन करें विचारा॥ जों तुम्हरे हठ हृदयँ विसेषी। रहिन जाइ विनु किएँ बरेषी॥ तौ कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं॥ जन्म कोटि लिंग रगर हमारी। बर कं संभु न त रहउँ कुआरी॥ तजउँ न नारद कर उपदेस्। आपु कहिं सत बार महेसू॥ मैं पा परउँ कहइ जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु भयउ विलंबा॥ देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी। जय जय जगदंबिके भवानी॥

दो ०-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु।

नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरपत गातु ॥८१॥ जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाए। किर विनती गिरजिहें गृह ल्याए बहुरि सप्तरिषि सिव पहिं जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई।। भए मगन सिव सुनत सनेहा। हरिष सप्तरिषि गवने गेहा।। मनु थिर किर तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना।। तारकु असुर भय उतेहि काला। भुज प्रताप बल तेजं बिसाला।। तेहिं सब लोक लोकपति जीते। भए देव सुख संपति रीते।। अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर किर विविध लराई।। तब बिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे।।

दो०-सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ। CC-0. ASI Srinagar Circle Jayrnu दृष्ट्विल्स्मात्त्र्व समुद्रां गिर्ह्याच्या मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर किंग्हि सहाई॥ सतीं जो तजी दच्छ मस्व देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ तेहिं तपु कीन्ह संसु पितलागी। सिव समाधि बैठे सबु त्यागी॥ जदिप अहइ असमंजस भारी। तदिप बात एक सुनहु इमारी॥ पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं। करें छोभु संकर मन माहीं॥ तब हम जाइ सिविह सिर नाई। करवाउब विवाहु बिरआई॥ एहि बिधि भलेहिं देवहित होई। मत अति नीक कहइ संबु कोई॥ अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू। प्रगटेउ विषमवान झषकेतू॥

दो ॰ - सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार।

संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहें अस मार ॥८३॥
तदिप करव में काजु तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा॥
पर हित लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसिं तेही॥
अस कि चलें उसविहिसिर नाई। सुमन धनुष कर सिहत सहाई॥
चलत मार अस हदयँ विचारा। सिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा॥
तब आपन प्रभाउ बिस्तारा। निज वस कीन्ह सकल संसारा॥
कोपें उजबिं बारिचरकेत्। छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेत्॥
ब्रह्मचर्ज व्रत संजम नाना। धीरज धरम ग्यान बिग्याना॥
सदाचार जप जोग बिरागा। सभय विवेक कटकु सबु भागा॥

छं॰—भागेउ बिबेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि मुरे। CC-0 सिहेप्रिया क्षित किंदिर निहामाह Collection An eGangotti Initiative होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा।
दुइ माथ केहि रितनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा॥
दो०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम।

ते निज निज मरजाद तिज भए सकल बस काम ॥८४॥ सब के हृदयँ मदन अभिलाषा। लता निहारि नवहिं तर साखा।। नदीं उमिंग अंबुधि कहूँ धाई। संगम करहिं तलाव तलाई॥ जहँ असि दसा जड़न्ह कै बरनी। को किह सकइ सचेतन करनी।। पस पच्छी नभ जल थलचारी। भए कामबस समय बिसारी॥ मदन अंध ब्याकुल सब लोका। निसि दिनु निहं अवलोकिहं कोका देव दनुज नर किंनर ब्याला। प्रेत पिसाच भूत वेताला॥ इन्ह कै दसा न कहे उँ बखानी । सदा काम के चेरे जानी ॥ सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपि कामबस भए बियोगी।। छं - भए कामबस जोगीस तापस पावँरिन्ह की को कहै। देखिंह चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ अवला बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं। दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं॥

सो०-धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महुँ॥८५॥ उभय घरी अस कौतुक भयऊ। जौ लिंग कामु संभु पहिंगयऊ॥

्रियहि श्रेष्ठोति अपंजे वर मारू तो स्टान स्था प्रति एक वर्षे साल्याधार

भए तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतिर गएँ मतवारे॥ रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरष दुर्गम भगवाना॥ फिरत लाज कछु करि नहिं जाई। मरनु ठानि मन रचेति उपाई॥ प्रगटेति तुरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नव तरु राजि विराजा बन उपबन बापिका तङ्गा।। परम सुभग सब दिसा विभागा॥ जहँ तहँ जनु उमगत अनुरागा। देखि मुएहँ मन मनसिज जागा

छं०-जागइ मनोभव मुण्डुँ मन बन सुभगता न परे कही।
सीतल सुगंध सुमंद मास्त मदन अनल सखा सही॥
बिकसे सरिन्ह बहु कंज गुंजत पुंज मंजल मधुकरा।
कलहंस पिक सुक सरस रव किर गान नाचिहं अपछरा॥

दो०—सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत । चली न अचल समाधि सिर्व कोपेउ हृदयनिकेत ॥८६॥

देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर न्वदे उ मदनु मन माखा सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने छाड़े विषम विसिख उर लगे। छूटि समाधि संभु तव जागे॥ भयउ ईस मन छोभु विसेषी। नयन उधारि सकल दिसि देखी॥ सौरभ पल्लव मदनु विलोका। भयउ कोपु कंपेउ त्रैलोका॥ तब सिवँ तीसर नयन उधारा। चितवत कामु भयउ जरि छारा॥ हाहाकार भयउ जग भारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी॥ उसमुक्तिकामसुख सोचहि कोगी। अस्ट असुर सुखारी॥ छं०-जोगी अकंटक भए पित गित सुनत रित मुरुछित भई। रोदित बदित बहु भाँति करुना करित संकर पिह गई॥ अति प्रेम किर बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अवला निरिख बोले सही॥

दो ॰ - अब तें रित तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु। बिनु बपु ब्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु॥८०॥

जब जदुबंस कृष्न अवतारा। होइहि हरन महा महिभारा॥ कृष्न तनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा॥ रित गवनी सुनि संकर बानी। कथा अपर अब कहउँ बखानी॥ देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए॥ सब सुर बिष्नु विरंचि समेता। गए जहाँ सिव कृपानिकेता॥ पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसंत्र चंद्र अवतंसा॥ बोले कृपासिंधु बृषकेत्। कहहु अमर आए केहि हेत्॥ कह बिधि तुम्ह प्रसु अंतरजामी। तदिप भगति वस विनवउँ स्वामी

दो०-सकल सुरन्ह के हृदयँ अस संकर परम उछाहु। निज नयनिह देखा चहिहं नाथ तुम्हार बिबाहु ॥८८॥

यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद मोचन कामु जारि रति कहुँ बरु दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा॥ सासति करि पुनि करहिं पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ।। Сद्मारक्षिणसञ्जानकीन्ह्रe, असास्त्राधिकाद्भुधनासुक्षाकासुक्षाकासुक्षाकासुक्षाकासुक्षा सुनि बिधि विनय समुझि प्रभु वानी। ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी॥
तब देवन्ह दुंदुभीं वजाई। वरिष सुमन जय जय सुर साई॥
अवसरु जानि सप्तरिषि आए। तुरतिई विधि गिरिभवन पठाए
प्रथम गए जहँ रहीं भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी॥
दो०-कहा हमार न सुनेहु तब नारद कें उपदेस।
अब भा झ्ठ तुम्हार पन जारेउ कासु महेस॥८९॥

## मासपारायण, तीसरा विश्राम

सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी। उचित कहेहु मुनिबर बिग्यानी।। तुम्हरें जान कामु अब जारा। अब लिंग संभु रहे सबिकारा।। हमरें जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी।। जों मैं सिव सेये अस जानी। प्रीति समेत कर्म मन बानी।। तो हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहिहें सत्य कृपानिधि ईसा।। तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अविवेकु तुम्हारा तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ निहं काऊ गएँ समीप सो अविस नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई।।

## दो०-हियँ हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्तास।

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥९०॥ सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुखु पावा बहुरि कहेउ रति कर बरदाना। सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना।। इत्यूप्रभिज्ञाबिश्वं सुंग्राप्तस्मार्ग्ण सिक्षिश्वं निक्षिण विश्वासी सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई। बेगि बेदिबिधि लगन धराई। । पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही। गिह पद बिनय हिमाचल कीन्ही जाइ विधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती। बाचत प्रीति न हृदयँ समाती। । लगन बाचि अज सबिह सुनाई। हरषे सुनि सब सुर समुदाई। सुमन बृष्टि नम बाजन बाजे। मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे। । दो०-लगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान।

होहिं सगुन मंगल सुभद करिं अपछरा गान ॥९१॥

सिवहि संभु गन करहिं सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौ ह सँवारा।। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभृति पट केहिर छाला।। सिस ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा।। गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव बेष सिवधाम कृपाला।। कर त्रिसूल अह डमह बिराजा। चले बसहँ चिंह वाजिहें बाजा।। देखि सिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग नाहीं।। विष्नु विरंचि आदि सुरवाता। चिंह चिंह बाहन चले बराता।। सुर समाज सब भाँति अनूपा। नहिं बरात दूलह अनुरूपा।। दो०-बिष्नु कहा अस बिहिस तब बोलि सकल दिसिराज।

बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज॥९२॥

 अति प्रियं बचन सुनत प्रियं करें। मृंगिहि प्रेरि संकल गन टेरे॥ सिवं अनुसासन सुनि सब आए। प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए नाना बाहन नाना बेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा॥ कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू। बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू॥ बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना। रिष्ट पुष्ट कोउ अति तनखीना॥ छं०-तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें।

भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें॥ खर स्वान सुअर स्काल मुख गन बेष अगनित को गनै। बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बनै॥

सो०-नाचिहं गाविहं गीत परम तरंगी भूत सब।

देखत अति विपरीत बोलहिं बचन विचित्र विधि॥९३॥
जस दूलहु तसि बनी बराता। कौतुक विविध होहिं मग जाता॥
इहाँ हिमाचल रचेउ विताना। अति विचित्र नहिं जाइ बखाना॥
सैल सकल जहँ लिंग जग माहीं। लघु विशाल नहिं बरिन सिराहीं॥
बन सागर सब नदीं तलावा। हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा॥
कामरूप सुंदर तन धारी। सहित समाज सहित बर नारी॥
गए सकल तुहिनाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा॥
प्रथमहिं गिरि बहु गृह सँवराए। जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए॥
पुर सोभा अवलोकि सुहाई। लागइ लघु विरंचि निपुनाई॥
छं० — छघु लाग विधि को निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही।

CC-0 बुं हु साम्र हुक्कर सहायवादा स्वादित सुना स्वादित स्वादित स्वादित सुना स्वादित स्वा

मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छिब देखि सुनि मन मोहहीं॥ दो०—जगदंबा जहाँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नृतन अधिकाइ॥ ९४॥

नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभर सोभा अधिकाई।। किर बनाव सजि वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना।। हियँ हरेषे सुर सेन निहारी। हिरिह देखि अति भए सुखारी।। सिव समाज जब देखन लागे। बिडिर चले बाहन सब भागे॥ धिर धीरजु तहँ रहे सयाने। बालक सब लै जीव पराने॥ गएँ भवन पूछिहं पितु माता। कहिं बचन भय कंपित गाता॥ कहिं अकाह कि जाइ न बाता जम कर धार कि धों बिरआता॥ बरु बौराह बसहँ असवारा। ब्याल कपाल विभूषन छारा॥

छं०-तन छार व्याल क्पाल भूषन नगन जटिल भयंकरा । सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा ॥ जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । देखिहि सो उमा बिबाहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही॥

दो॰-समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं। बाल बुझाए बिबिध बिधि निडर हो हु डरु नाहिं॥ ९५॥

है अगवान बराति आए। दिए सबिह जनवास सुहाए।। सैन्गॅं ब्रुक्तिः स्वार्धिः सुन्तिः सुन्तिः सुन्तिः स्वार्धिः स कंचन यार सोह वर पानी। परिछन चली हरिह हरषानी।। विकट वेष रुद्रहि जब देखा। अवलन्ह उर भय भयउ विसेषा।। भागि भवन पैठीं अति त्रासा। गए महेसु जहाँ जनवासा॥ मैना हृद्रयँ भयउ दुखु भारी। लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी॥ अधिक सनेहँ गोद बैठारी। स्थाम सरोज नयन भरे बारी॥ जेहिं विधि तुम्हिह रूपु अस दीन्हा। तेहिं जड़ वरु बाउर कस कीन्हा

छं०—कस कीन्ह बरु बौराह बिधि जेहिं तुम्हिह सुंद्रता दुई । जो फल्ल चिहिअ सुरतरुहिं सो बरबस बब्रहिं लागई ॥ तुम्ह सिहत गिरि तें गिरों पावक जरों जलनिधि महुँ परों। घर जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हों करों ॥

दो०-भईं विकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि। करि बिलापु रोदित बदित सुता सनेहु सँभारि॥ ९६॥

नारद कर मैं काह विगारा। भवनु मोर जिन्ह वसत उजारा॥ अस उपदेसु उमिह जिन्ह दीन्हा। बौरे वरिह लागि तपु कीन्हा॥ साचेहुँ उन्ह कें मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया॥ पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव के पीरा॥ जननिहि विकल बिलोकि भवानी। बोली जुत विवेक मृदु बानी॥ अस बिचारि सोचिह मित माता। सो न टरइ जो रचइ विधाता॥ करम लिखा जों बाउर नाहू। तौ कत दोसु लगाइअ काहू॥ तुम्ह सन मिटहिं कि विधि के अंका साम्राह्म लगाई के स्विधि के अंका साम्राह्म लगाई के साम्राह्म लगाई के स्विधि के अंका साम्राह्म लगाई के साम्राह्म लगाई के साम्राह्म लगाई के साम्राह्म कें साम्राह्म के साम्राह्म के

छं०-जिन लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं । दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाब जहँ पाउब तहीं ॥ सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं । बहु भाँति बिधिहि लगाइ दूषन नयन बारि बिमोचहीं॥

दो०-तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत । समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥९७॥

तव नारद सबही समुझावा। पूरुव कथाप्रसंगु सुनावा।।
मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी।।
अजा अनादि सिक्त अविनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि।।
जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि।।
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई॥
तहँहुँ सती संकरिह विबाहीं। कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं॥
एक बार आवत सिव संगा। देखेउ रघुकुल कमल पतंगा।।
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा। भ्रम बस वेषु सीय कर लीन्हा।।

छं०-सिय वेषु सतीं जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं। हर बिरहें जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं॥ अब जनमि तुम्हरे भवन निजपित लागि दारुन तपु किया। अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया॥

दो०-सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद । CC-0. ASI-Sip कुरुक्तिपुर्व संक्रमण पुरुष्वराधर वह स्वाद्णा राष्ट्रीगण्ड तत्र सयना हिसवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारवती पद बंदे॥ नारि पुरुष सिसु जुवा सयाने। नगर लोग सब अति हरषाने॥ लगे होन पुर संगलगाना। सजे सबहिं हाटक घट नाना॥ भाँति अनेक भई जेवनारा। स्प्रसास्त्र जस कछु ब्यवहारा॥ सो जेवनार कि जाइ वखानी। वसहिं भवन जेहिं मातु भवानी॥ सादर बोले सकल बराती। विष्नु विरंचि देव सब जाती॥ विविधि पाँति बेटी जेवनार। लागे परसन निपुन सुआरा॥ नारिबृंद सुर जेवँत जानी। लगीं देन गारीं मृदु बानी॥ छं०-गारीं मध्य सब देशि संबंदि हिंगा वार्ता कि

छं०-गारीं मधुर स्वर देहिं सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं। भोजनुकरहिं सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सचु पावहीं॥ जेवँत जो बढ़यो अनंदु सो सुख कोटिहूँ न परे कह्यो। अचवाँइ दीन्हे पान गवने बास जहूँ जाको रह्यो॥

दो०-बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहुँ लगन सुनाई आइ । समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोलाइ ॥९९॥

बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबिह जथोचित आसन दीन्हे॥ बेदी बेद बिधान सँवारी। सुभग सुमंगल गाविहें नारी॥ सिंघासनु अति दिब्य सुहावा। जाइ न बरिन विरंचि बनावा॥ बैठे सिव विप्रन्ह सिरु नाई। हृदयँ सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥ बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाई। करि सिंगारु सखीं लै आई॥ देखतत् असुनासकुक्क सुरू, सोहेण स्रिनेशिवि असि जिन्मिवी की हैं॥ जगदंविका जानि भव भामा। सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा॥ सुंदरता मरजाद भवानी। जाइ न कोटिहुँ बदन बखानी॥

. छं०-कोटिहुँ बदन निहं बनै बरनत जग जननि सोभा महा । सकुचिहं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ छिबखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ । अवलोकि सकिहं न सकुच पित पद कमल मनु मधुकरु तहाँ॥

दो ० - मुनि अनुपासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि । कोउ सुनि संसय करैं जिन सुर अनादि जियँ जानि॥ १००॥

जिस विवाह कै विधि श्रुति गाई। महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥
गिहि गिरीस कुस कन्या पानी। भविह समर्पी जानि भवानी ॥
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। हियँ हरषे तब सकल सुरेसा॥
वेदमंत्र मुनिवर 'उच्चरहीं। जय जय जय संकर सुर करहीं॥
वार्जाहें बाजन विविध विधाना। सुमनवृष्टि नभ भै विधि नाना॥
हर गिरिजा कर भय उ विवाहू। सकल भुवन भिर रहा उछाहू॥
दासीं दास तुरग रथ नागा। धेनु वसन मिन बस्तु विभागा॥
अन्न कनकभाजन भिर जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥

छं - दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यो । का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो ॥ सिवँ कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहिं कियो । CC-0. A अभिगम्बे कियो विकास स्थानिक दो०-नाथ उमा सम प्रान सम गृहिकंकरी करेहु। छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥१०१॥

बहु बिधि संभु सासु समुझाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ जननीं उमा बोलि तब लीन्ही। लै उछंग सुंदर सिख दीन्ही॥ करेहु सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पति देउ न दूजा॥ बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी॥ कत बिधि सुजीं नारि जग माहीं। पराधीन सपने हुँ सुखु नाहीं॥ भै अति प्रेम बिकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी॥ पुनि पुनि मिलति परित गिहि चरना। परम प्रेमु कछु जाइ न बरना॥ सब नारिन्ह मिलि मेटि भवानी। जाइ जननि उर पुनि लपटानी॥

छं०-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दई।
फिरि फिरि बिलोकित मातु तन तब सखीं लै सिव पिहें गई॥
जाचक सकल संतोषि संकर उमा सहित भवन चले।
सब अमर हरषे सुमन बरिष निसान नभ बाजे भले॥

दो०-चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह वृषकेतु॥१०२॥

तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाई।। आदर दान बिनय बहुमाना। सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना।। जबहिं संसु कैलासिं आए। सुरसव निज निज लोक सिधाए।। जठत सहतः मित्र केलासिं आए।सुरसव निज केक सिधाए।। करहिं विविध विधि भोग विलासा। गनन्ह समेत वसहिं कैलासा।। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। एहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ तब जनमेउ षटवदन कुमारा। तारकु असुरु समर जेहिं मारा।। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। षन्मुख जन्मु सकल जग जाना।।

छं ० - जगु जान घन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा । तेहि हेतु में वृषकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा॥ यह उमा संभु विवाह जे नर नारि कहिंह जे गावहीं। कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावहीं॥

दो०-चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहिं पार !

बरने तुलसीदासु किमि अति मतिमंद गवाँरु ॥१०३॥ संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुखुपावा॥ बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनिह नीह रोमावलि ठाढी। प्रेम बिबस मुख आव न बानी। दसा देखि हर्षे मनि ग्यानी॥ अहो धन्य तव जन्म सुनीसा। तुम्हिह प्रान सम प्रिय गौरीसा।। सिव पद कमल जिन्हिह रित नाहीं। रामिह ते सपनेहूँ न सोहाहीं। बिन छल बिखनाथ पद नेहू। राम भगत कर लच्छन एहू॥ सिव सम को रघुपति ब्रतधारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी॥ पनु करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥

दो ०-प्रथमहिं मैं कहि सिव चरित बूझा मरमु तुम्हार ।

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥१०६॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

में जाना तुम्हार गुन सीला। कहउँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरें। किह न जाइ जस सुखु मन मोरें॥ राम चिरत अति अमित मुनीसा। किह न सकिं सत कोटि अहीसा तदिप जथाश्रुत कहउँ वखानी। सुमिरि गिरापित प्रभु धनुपानी॥ सारद दाहनारि सम स्वामी। रामु सूत्रधर अंतरजामी॥ जेहि पर कृपा करिहं जनु जानी। किव उर अजिर नचाविहं बानी॥ प्रमुवउँ सोइ कृपाल रघुनाथा। वरन उँ विसद तासु गुन गाथा॥ परम् रम्य गिरिवह कैलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू॥

दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर मुनिबृंद । बसिंह तहाँ सुकृती सकल सेविह सिव सुखकंद ॥१०५॥

हरि हर विमुख धर्म रित नाहीं। ते नर तहँ सपनेहुँ निहें जाहीं।।
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित नृतन सुदर सब काला।।
त्रिविध समीर सुसीतिल छाया। सिव विश्राम विटप श्रुति गाया।।
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तह बिलोकि उर अति सुखु भयऊ
निज कर डासि नागरिपु छाला। बैठे सहजिहें संभु कृपाला।।
कुंद इंदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा।।
तहन अहन अंबुज सम चरना। नख दुति भगत हृदय तम हरना
मुजग भूति भूषन त्रिपुरागे। आननु सरद चंद छवि हारी।।

दो०-जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन विसाल।

CC-0. AST Shinagar Circle, Jammu से हा e त्याल विश्व Gangori Initiative

बैठे सोह कामिरपु कैसें। घरें सरीक सांतरसु जैसें।।
पारवती भल अवसक जानी। गई संभु पिंह मातु भवानी।।
जानिप्रिया आदक अतिकीन्हा। वाम भाग आसनु हर दीन्हा।।
बैठीं सिव समीप हरपाई। पूरुव जन्म कथा चित आई॥
पित हियँ हेतु अधिक अनुमानी। विहसि उमा बोलीं प्रिय बानी।।
कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी।।
विस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।।
चर अक अचर नाग नर देवा। सकल करहिं पद पंकज सेवा।।

## दो ०-प्रभु समरथ सर्वग्य सिव सकल कला गुन धाम ।

जोग ग्यान बैराग्य निधि प्रनत कलपतर नाम ॥१००॥ जों मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी॥ तो प्रभु हरहु मोर अग्याना। कहि रघुनाय कथा बिधि नाना॥ जासु भवनु सुरत ह तर होई। सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई सिस्भूषन अस हृद्यँ विचारी। हरहु नाथ मम मित भ्रम भारी॥ प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहि राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥ सेस सारदा बेद पुराना। सकल करि रघुपति गुन गाना॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥ रामु सो अवध नृपित सुत सोई। की अज अगुन अलखगित कोई दो०—जों नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मिति भोरि।

CC-0. ASI Silnagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

जों अनीह ब्यापक विभु कोऊ। कहह बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥ अग्य जानि रिस उर जिन धरहू। जेहि विधि मोह भिटै सोइ करहू॥ में बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय विकलन तुम्हिह सुनाई तदिप मिलन मन बोधुन आवा। सो फल भली भाँति हम पावा॥ अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कुपा विनवउँ कर जोरें॥ प्रभुतव मोहि बहु भाँति प्रवोधा। नाथ सो समुझि करहु जिन कोधा तब कर अस विमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥ कहहु पुनीत राम गुन गाथा। मुजगराज भूपन सुरनाथा॥ दो०-बंदउँ पद धरि धरनि सिरु बिनय करउँ कर जोरि।

बरनहुरघुबर बिप्तद् जसुश्रुति तिद्धांत निचोरि॥१०९॥
जदिष जोषिता निहें अधिकारी। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी॥
गूढ़ उतन्व न साधु दुराविहें। आरत अधिकारी जह पाविहें॥
अति आरति पूछ उँ सुरराया। रघुपित कथा कहहु किर दाया॥
प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी॥
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। वालचरित पुनि कहहु उदारा॥
कहहु जथा जानकी विचाहीं। राज तजा सो दूपन काहीं॥
बन बिस कीन्हें चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥
राज वैठि कीन्हीं वहु लीला। सकल कहहु संकर सुखतीला॥

दो ॰ -बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम ।

CC-0. ASI Srinagar ट्रांच्युं प्रमानि। किसिट्सान ने निस्त आस्तामा भिनाधिकारी

पुनि प्रभु वहहु सो तत्त्व बखानी। जेहिं बिग्यान मगन मुनि ग्यानी भगति ग्यानि विगयान विगया। पुनि सब बरनहु सहित बिभागा॥ और उराम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति विमल विवेका॥ जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई। सोउ दयाल राखहु जिन गोई॥ तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बखाना। आन जीव पाँचर का जाना॥ प्रभ्न उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुनि सिव मन भाई॥ हर हियँ रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥

दो०~मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । रघुरति चरित महेस तब हरषित बरनै छीन्ह ॥१११॥

सूरे उसत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजुपहिचानें॥ जेहि जानें जग जाइ. हेराई। जागें जथा सपन भ्रम जाई॥ वंदउँ बालक्ष्प सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसुनामू मंगल भनन अमंगल हारी। द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी॥ किर प्रनाम रामहि त्रिपुरागी। हगि सुधा सम गिरा उचारी॥ धन्य धन्य गिरिराजकुमागी। तुम्ह समान निहं को उउपकारी। पूँछेंहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा॥ तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी॥

दो॰-राम कृपा तें पारवति सपनेहुँ तव मन माहि । CC-0. ASIसोक्त सोहाहि असा मसाविद्यार क्राइट्याहिंगी शामित्री तदिप असंका कीन्हिं सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥ जिन्ह हरिकथा सुनी निहं काना। अत्रन रंघ्र अहिभवन समाना॥ नयनिह संत दरस निहं देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा॥ ते सिर कटु तुंबिर समत्ला। जेन नमत हिर गुरपद मूला॥ जिन्ह हरिभगति हृदयँ निहं आनी। जीवत सब समान तेइ पानी॥ जो निहं करइ राम गुन गाना। जीह सो दारुर जीह समाना॥ कुलिस कठोर निटुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जो हरषाती॥ गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुर हित दनुजि विमोहनसीला॥

दो०-रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि । सतसमाज सुरलोक सब को न सुनै अस जानि ॥१९३॥

रामकथा सुंदर कर तारी। संसय बिहग उड़ाविनहारी।।
रामकथा कि विटप कुटारी। सांदर सुनु गिरिराजकुँमारी।।
राम नाम गुन चिरत सुहाए। जनमकरम अगनित श्रुति गाए।।
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना।।
तदिष जथा श्रुत जिस मिति मोरी। कि हि ह हुँ देखि प्रीति अति तोरी।।
उमा प्रस्न तव सहज सुहाई। सुखद संतसंमत मोहि भाई।।
एक बात निहं मोहि सोहानी। जदिष मोह वस कहे हु भवानी।।
तुम्ह जो कहा राम को उआना। जे हि श्रुति गाव धरहिं सुनि ध्याना

दो ० —कहिं सुनिहें अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिसाच। CC-0. ASI आर्थका हिल्थि देशियुम्ब शिलांकि क्ष्रुक्त साम्य गांका श्रा

अग्य अकोबिद अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी।। लंपट कपटी क्रुटिल विसेषी। सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी॥ कहिं ते बेद असंमत बानी। जिन्ह कें सूझ लाभु निहं हानी।। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखहिं किमि दीना।। जिन्ह के अगुन न सगुन विवेका। जल्पिह किल्पत बचन अनेका ॥ हरिमाया वस जगत भ्रमाहीं। तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं बातुल भूत विवस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन विचारे॥ जिन्ह कृत महामोह मद पाना। तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना सो ०-अस निज हद्यँ विचारि तजु संसय भजु राम पद ।

सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन मम॥१ १५॥

सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा।। अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई।। जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसें जास नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा सिचदानंद दिनेसा। नहिं तहँ मोह निमा लवलेसा॥ सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तहें पुनि बिग्यान विहाना।। हरष विपाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥ राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना। परमानंद परेस प्रराना ॥

दो ०-पुरुष प्रतिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ।

CC-0. त्र्युकुक्कविन सम्स्वामिताहकहिः सिनं सायउत्पादा। कार्यश

निज भ्रमनहिं समुझहिं अग्यानी। प्रभु पर मोह धरिं जड़ प्रानी॥ जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहिं कु विचारी॥ चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल सिन तेहि के भाएँ॥ उमा राम विषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ विपय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपित सोई॥ जगत प्रकास्य प्रकासक रानू। मायाधीस ग्यान गुन धामू॥ जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥ दो० —रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर बारि।

जदिप मृषा तिहुँ काल सोइ अम न सकइ कोउ टारि॥ १ १७॥ एहि विधि जग हरि आश्रित रहई-। जदिप असत्य देत दुख अहई जों सपनें सिर काटै कोई। विनु जागें न दूरि दुख होई॥ जासुकृयाँ अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥ आदि अंत कोउ जासुन पावा। मित अनुमानि निगम अस गावा बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ विधिनाना आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥ तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहइ ग्रान बिनु वास असेषा॥ असि सब भाँति अलैकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥

दो • - जेहि इमि गावहिं बेद बुंघ जाहि धरहिं मुनि ध्यान।

सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥११८॥ CC-0 ASI Stinger Girsle अक्षण Collection Are करेड करेड किया किया है। सोइ प्रभु मेर चराचर स्वामी। रघुवर सब उर अंतरजामी।।
विवसहुँ जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रिनत अघ दहहीं।।
सादर सुमिन जे नर करहीं। भन बारिधि गोपद इव तरहीं।।
राम सो परमातमा भन्नानी। तहँ भ्रम अति अविहित तव बानी
अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान विगाग सकल गुन जाहीं।।
सुनि सिव के भ्रम भंजन वचना। मिटि गै सब कुतरक के रचना।।
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती।।
दो०-पुनि पुनि प्रभु पद कमल गिढ जोरि पंकरह पानि।

बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि॥११९॥
सिस कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भागी। ।
तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ।।
नाथ कृपाँ अव गयउ विषादा। सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा।।
अव मोहि आपनि किंकारे जानी। जदिप सहज जड़ नारि अयानी।।
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू। जों मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू॥
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्व रहित सब उर पुर बासी॥
नाथ धरेउ नरतनु केहि हेत्। मोहि समुझाइ कहहु बृपकेत्॥
उमा बचन सुनि परम विनीता। गमकथा पर प्रीति पुनीता॥
दो०-हियँ हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान।

बहु बिधि उमिह प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥१२०(क)॥ नवाहपारायण, पहला विश्राम

CC-0. ASI Srinagमा प्रसार के आंतरिक स्ट angotri Initiative

सो०-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल।
कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ ॥ १२० (ख)॥
सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगें कहब।
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ॥ १२० (ग)॥
हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित असित।
मैं निज मित अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु॥ १२० (घ)॥

सुनु गिरिजा हरि चिरत सुहाए । विपुल विसद निगमागम गए ॥ हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदिमत्थं किह जाइ न सोई ॥ राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनिह सयानी ॥ तदिप संत मुनि बेद पुराना । जस कछु कहिं स्वमित अनुमाना तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही । समुझि परइ जस कारन मोही ॥ जब जब होइ धरम के हानी । बाढ़ि असुर अधम अभिमानी॥ करिहं अनीति जाइ निहं बरनी । सीदिहं विष्र धेनु सुर धरनी ॥ तब तब प्रमु धरि बिविध सरीरा । हरिहं कुपानिधि सजन पीरा ॥

दो ० – असुर मारि था १ हिं सुरन्ह राखि निज श्रुति सेतु । जग बिस्तारहिं बिसरं जस राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥

सोइ जसगाइ भगत भव तरहीं। कृपासिधु जन हित तनु धरहीं।। राम जनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तें एका॥ जनम एक दुइ कहउँ वखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी॥ CC-श्रारील कृष्टिक दिवसे कृष्टिस पुनिक्ष विश्विधिक सिक्षिक कि बिंप श्राप तें दून 3 भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई॥ कनककसिपु अरु हाटकलोचन। जगत बिदित सुरपित मद मोचन बिजई समर बीर बिख्याता। धिर बराह बपु एक निपाता॥ होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा॥

दो०-भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान। कुंभकरन रावन सुभट सुर विजई जग जान॥१२२॥

मुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना।।
एक बार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी ।।
कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या विख्याता ॥
एक कलप एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥
एक कलप सुर देखि दुखारे । समर जलंधर सन सब हारे ॥
संभु कीन्ह संग्राम अपारा । दनुज महावल मरइ न मारा ॥
परम सती असुराधिय नारी । तेहिं वल ताहि न जितिहें पुरारी॥
दो०-छलकरि टारेड तासु बत प्रभु सुर कारज कोन्ह ।

जब तेहिं जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥

तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना । कौतुकनिधि कृपालभगवाना ॥
तहाँ जलंधर रावन भयऊ । रनहित रामपरम पद दयऊ ॥
एक जनम कर कारन एहा । जेहि लगि राम धरी नरदेहा ॥
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कविन्ह घनेरी ॥

CC-प्रारेश्व श्राप्ताव क्या प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कविन्ह घनेरी ॥

गिरिजा चिकत अईं सुनि वानी। नारद विष्नुभगत पुनि ग्यानी॥ कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ यह प्रक्षंग मोहि कहं हु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी॥ दो०-बोले बिहिस महेस तब ग्यानी मूद न कोइ। जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ॥१२४(क)॥ सो०-कहउँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तिज मान मद् ॥१२४॥(ख)॥ हिमगिरि गुहा एक अतिपावनि । वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा॥ निरिब सैल सरि विपिन विभागा। भय उरमापित पद अनुरागा। सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागि समाधी।। मुनि गति देखि सुरेस डेराना । कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ सहित सहाय जाहु मम हेतू। चलेउ हरिष हियँ जलचरकेत्॥ सुनासीर मन महुँ असि त्रासा । चहत देवरित्रिमम पुर बासा ॥ जे कामी लोखप जग माहीं। कुटिल काक इव सबिह डेराहीं॥

दो०—सूख हाड़ छै भाग सठ स्वान निरखि मृगराज । छीनि छेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न छ।ज॥१२५॥

तेहि आश्रमहिं मदन जब गयऊ । निज मायाँ वर्धत निरमयऊ ॥

कुसुमित विविध विटप बहुरंगा । कुजहिं कोकिल गुंजहिं भृंगा।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative चला सुहावनि त्रिविध बयारी । काम कुसानु बढ़ावनिहारी।। रंभादिक सुरनारि नवीना। सकल असमसर कला प्रवीना।। करिह गान बहु तान तरंगा। बहुविधि की इहिं पानि परंगा।। देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना काम कला कछु मुनिहिन ब्यापी। निजभाँ डरेड मनोभव पागी।। सीम कि चाँपि सकइ को उतासू। बड़ रखवार रमापति जासू॥

दो ०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन । गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन ॥१२६॥

भयउ न नारद मन कञ्च रोषा । कहि प्रिय बचन काम परितोषा नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गयउ मदन तब सहित सहाई ॥ मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपित सभाँ जाइ सब बरनी ॥ सुनि सब कें मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा तब नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम अहिमित मन माहीं मार चरित संकरिह सुनाए । अतिप्रिय जानि महेस सिखाए॥ बार बार बिनवउँ मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ तिमि जिन हरिहि सुनावहु कवहूँ । चले हुँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ ॥

दो ॰ - संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदिह सोहान । भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बळवान ॥१२७॥

 छीरसिंधु गवने मुनिनाया। जह बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा।। हरिष मिले उठि रमानिकेता। वैठे आसन रिषिहि समेता॥ बोले विहसि चराचर राया। बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया॥ काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम बरिज सिवँ राखे॥ अति प्रचंड रधुपति कै माया। जहिन मोह अस को जग जाया॥

दो०-रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान । तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान ॥१२८॥

सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ग्यान विराग हृदय नहिं जाकें॥ ब्रह्मचरज बत रत मतिधीरा। तुम्हिह कि करइ मनोभवपीरा॥ नारद कहेउ महित अभिमाना। कृ गृतुम्हारि सकल भगवाना॥ कहनानिधि मन दीख विचारी। उर अंकुरेउ गरब तह भारी॥ बेगि सो मैं डारिहउँ उत्वारी। पन हमार सेवक हितकारी॥ मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करिब मैं सोई॥ तब नारद हिर पद सिर नाई। चले हृदयँ अहमिति अधिकाई॥ श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥

दो०-बिरचेउ मगमर्डुं नगर तेहिं सत जोजन बिस्तार। श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार॥१२९॥

बसिं नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मनिसज रित तनुधारी॥
तेहिं पुर बसइ सीलिनिधि राजा। अगनित हय गय सेन समाजा॥
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection, An eGangatri Initiative
सत सुरस सम विभव विलोसा। रूप तेज बल नीति निवासा॥

विस्वमोहनी तासु कुमारी। श्री विमोह जिसु रूपु निहारी।। सोइ हरिमाया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी।। करइ स्वयंबर सो नृपबाला। आए तहुँ अगनित महिपाला।। सुनि कौतुकी नगर तेहिं गयऊ। पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ।। सुनि सब चरित भूपगहुँ आए। करि पूजा नृप सुनि बैठाए।।

दो०-आनि देखाई नारदिह भूपित राजकुमारि। कहहु नाथ गुन दोषसब एहि के हृदयँ विचारि॥१३०॥

देखि रूप मुनि विरित विसारी । बड़ी बार लिंग रहे निहारी ॥ लच्छन तासु विलोकि भुलाने । हृद्यँ हरण निहं प्रगट बखाने ॥ जो एहि बरइ अमर सोइ होई ॥ समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ सेविहं सकल चराचर ताही । बरइ सीलिनिधि कन्या जाही ॥ लच्छन सब विचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन भाषे ॥ सुता सुलच्छन कि नृप पाहीं । नारद चले सोच मन माहीं ॥ करों जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी ॥ जप तप कछु न होइ तेहि काला । हे विधि मिलइ कवन विधि बाला

दो ०-एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल । जो बिलोकि रीझै कुअँरि तब मेलै जयमाल ॥१३१॥

हरि सन मार्गों सुंदरताई। होइहि जात गहर अति भाई॥ मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ॥ CC-विक्षिणिकिमय कीन्द्रि सिहाना ए।।।।स्यादेन सस्कृतिहरी। हसाला॥। प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने। होइहि काजु हिएँ हरपाने॥ अति आरित कहि कथा सुनाई। करहु कृपा करि होहु सहाई॥ आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहिंपानों ओही॥ जेहि बिधिनाथ होइ हित मोरा। करहु सो वेगि दास मैं तोरा॥ निज माया बल देखि बिसाला। हियँ हँसि बोले दीनदयाला॥

दो०-जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार।

सोइ हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार ॥१३२॥
कुपथ माग रुज ब्याकुल रोगी । वैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥
एहि बिधि हित तुम्हार में ठयऊ । किह अस अंतरिहत प्रमु भयऊ
माया विवस भए मुनि मृदा । समुझी निहं हिर गिरा निग्दा॥
गवने तुरत तहाँ रिषिराई । जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई ॥
निज निज आसन बैठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा॥
मुनि मन हरप रूप अतिमोरें । मोहि तिज आनहि वरिहिन भोरें
मुनि हित कारन कुपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥
सो चरित्र लखि काहुँ न पावा । नारद जानि सबहिं सिर नावा॥

दो॰-रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं सब भेउ।

बिप्रवेष देखत फिरहिं परम कोतुकी तेउ ॥१३३॥ जेहिं समाज वैठे मुनि जाई। इदयँ रूप अहमिति अधिकाई॥ तहें बैठे महेस गन दोऊ। विप्रवेप गति लखह न कोऊ॥ CC-0 क्युहिंद्र द्वित नगरहिं उसमाई do विकास किए एक्ट्र क्युह्म स्मार्थ रीझिहि राजकु और छिवि देखी। इन्हिंह बरिहि हिर जानि विसेपी
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हँसिहें सं मुगन अति सचु पा रूँ॥
जदिप सुनिहें मुनि अटपिट बानी। समुझिन परइ बुद्धि भ्रम सानी
का दुँन लखा सो चरित विसेपा। को सरूप नृप कन्याँ देखा॥
मर्कट बदन भयंकर देही। देखत हृदयँ कोध भा तेही॥

दो०-सर्वी संग लै कुअँरि तब चिल जनु राजमराल।

देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥१३४॥
जीह दिनि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहिं न बिलोकी भूली॥
पुनि पुनि मुनि उक्तसिं अकुलाहीं । देखि दसा हर गन मुमुकाहीं
धरिन्पतन तहँ गयउ कृपाला । कुअँरि हरिष मेलेउ जयमाला ॥
दुलहिनि लै गे लिच्छिनियासा । न्पसमाज सब भयउ निरासा ॥
मुनि अति बिकल मोहँ मित नाटी । मिनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी
तब हर गन बोले मुमुकाई । निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई॥
अस किह दोउ भागे भयँ भारी । बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥
बेषु बिलोकि क्रोध अति बादा । तिन्हिंद सराप दीन्ह अति गादा॥

दो॰-होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ॥१३५॥

पुनि जल दीख रूप निजपात्रा। तदिप हृद्यँ संतोप न आवा ॥ परकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापति पाहीं॥

GC-0रेक्झॅ और कि मरिहर्जे जाई । जगत मोरि उपहास कराई ॥

बीचिहें पंथ मिले दनुजारी । संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ बोले मधुर बचन सुरहाई । सुनि कहँ चले विकल की नाई॥ सुनत बचन उपजा अति कोधा। माया वस न रहा मन बोधा॥ पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरें इरिषा कपट विसेषी॥ मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु। सुरन्ह प्रेरि विषपान करायहु॥

दो०-असुर सुरा बिष संकरिह आपु रमा मिन चारु।

स्वारथ साधक कुटिल तुम्हं सदा काट बयवहार ॥१३६॥

परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भागई मनिह करहु तुम्ह सोई॥
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू । विसमय हरप न हियँ कछु धरहू ॥
डहिक डहिक परिचेहु सब काहू। अति असंक मन सदा उछाहू ॥
करम सुभासुभ तुम्हिहिन बाधा। अबृलिग तुम्हिहिन काहूँ साधा॥
भले भवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा॥
बंचेहु मोहि जबिन धरि देहा। सोई तनु धरहु श्राप मम एहा॥
कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहिहें कीस सहाय तुम्हारी॥
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि विरहें तुम्ह होब दुखारी॥

दो ० - श्राप सीस धरि हरिष हियँ प्रभु बहु बिनती की निह।

 में दुर्वचन कहे बहुतेरे। कह मुनिपाप मिटिहिं किमि मेरे।। जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदयँ तुरत बिश्रामा।। कोउनहिं सिव समान प्रिय मोरें। असिपरतीति तजहु जिन भोरें।। जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी।। अस उर धरि महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हिह माया निअराई।। दो०-बहुबिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान।

सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥१३८॥

हर गन मुनिहि जात पथ देखी। विगतमोह मन हरष विसेषी।।
अति सभीत नारद पहिं आए। गहि पद आरत बचन सुनाए।।
हर गन हम न विप्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया।।
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयाला।।
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव विपुल तेज बल होऊ॥
मुजबल विस्व जितव तुम्ह जहिआ। धरिहहिं विष्नु मनुज तनु तिहुआ
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होइहहु मुकुन न पुनि संसारा॥
चले जुगल मुनिपद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥

दो०-एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । सुर रंजन सज्जन सुखद हिर भंजन भुवि भार ॥१३९॥

एहि विधि जनम करम हरि केरे। सुंदर सुखर बिचित्र घनेरे।।
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं।चारु चरित नानाविधि करहीं।।
टलन तक कारा प्रतिप्रहें, गार्ह्मी पुरमा स्पृतीत् प्रविश्व जनाहीं।।

विविध प्रसंग अन् वखाने। करहिं न सुनि आचरजु स्थाने॥ हिर अनंत हरिकथा अनंता। कहिं सुनिहं वहुविध सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लिंग जाहिं न गाए॥ यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हरिमायाँ मोहिंह मुनि ग्यानी॥ प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी॥

सो ०-सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रवल।

अस बिचारि मन माहिं भिजअ महामायापितिहि॥१४०॥
अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहउँ विचित्र कथा विस्तारी॥
जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥
जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा। वंधु समेत धरें मुनिवंपा॥
जासु चरित अवलेकि भवानी। सती सरीर रहिंहु बौरानी॥
अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम छज हारी
लीला कीन्हि जो तेहिं अवतारा। सो सब कहिंहउँ मित अनुसारा॥
भरद्वा ज सुनि संकर बानी। सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी॥
लगे बहुरि बरने बृपकेत्। सो अवतार भयउ जेहि हेत्॥

दो ०-सो में तुम्ह सन कहउँ सबु सुनु मुनोस मन लाइ।

राम कथा किल मल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥१४१॥ स्वायंभ् मनु अरु सतरूपा। जिन्ह तें भै नरसृष्टि अन्पा॥ दंपति धरम आचरन नीका। अजहुँ गाव श्रृति जिन्ह कै लीका CC-0 मुप् उत्तानपाद सुन तास ध्राहरू स्मात्र सम्बद्धा स्वास्त्र लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही। बेद पुरान प्रसंसिंह जाही।। देवहूति पुनि तासु कुमारी। जो सुनि कर्दम के प्रिय नारी।। आदिदेव प्रभु दीनद्याला। जठर घरेउ जेहिं क्षिल कुपाला सांख्य सास्त्र जिन्ह प्रगट वखाना। तत्त्व विचार निपुन भगदाना।। तेहिं मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला

सो॰-होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथपन । हृद्य बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु॥१४२॥

बरबस राज सुतिह तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा।।
तीरथ वर नैमिप विख्याता। अति पुनीत माधक सिधि दाता।।
बसिंह तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहुँ हिँ य हरिष चले उमनु राजा।।
पंथ जात सोहिं मितिधीरा। ग्यान भगति जनु धरें सरीरा।।
पहुँचे जाइ धेनुमित तीरा। हरिष नहाने निरमल नीरा।।
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी। धरम धुरंधर नृपिषि जानी।।
जहुँ जहुँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए।।
कुस सरीर मुनिपट परिधाना। सत समाज नित सुनिं पुगना।।
दो० — हादस अच्छर मंत्र पुनि जपिं सहित अनुराग।

दो०-हादस अच्छर मन्न पुनि जपाह साहत अनुराग । बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥१४३॥

करहिं अहार साक फल कंदा। सुमिरहिं ब्रह्म सचिदानंदा।। पुनि हरिहेतु करन तप लागे। बारि अधार मूल फल त्यागे॥ उद् अधिकाकावित्तां कि होई तो ते खिला तस्स स्मार्थ सी ई ती कि स्टार्थ अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चिंतिहें परमारथबादी॥
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजानंद निरूपाधि अनूपा॥
संभु बिरंचि विष्नु भगवाना। उपजिहें जासु अंस तें नाना॥
ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीलातनु गहई॥
जौं यह वचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥
दो०-एहि बिधि बीते वरप षट सहस बारि आहार।

संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समोर अधार ॥१४४॥
बरप सहस दस त्यागे उसो का । ठाड़े रहे एक पद दो का ॥
बिधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा ॥
मागहु बर बहु माँति लोभाए। परमधीर निहं चलहिं चलए ॥
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदिष मनाग मनिहं निहं पीरा॥
प्रभु सर्वण्य दास निज जानी। गित अनन्य तापस नृप रानी॥
मागु मागु बरु भै नम बानी। परम गमीर कृपामृत सानी॥
मृतक जिआविन गिरा सुहाई। अबन रंघ्र होइ उर जब आई॥
हृष्टपुष्ट तन भए सुहाए। मानहुँ अबिहं भवन ते आए॥

दो॰-श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लितं गात।

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदयँ समात ॥१४५॥ सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्। विधि हरि हर बंदित पद रेन्॥ सेवत सुलभ सकल सुख दायक। प्रनतपाल सचराचर नायक॥ CC-लौं अनुभावकिक हो प्रात्मेह स्वील्सल हो इल्ड्स ब्रह्म स्वार जो सरूप बस सिव मन माहीं।जेहिकारन मुनि जतन कराहीं।। जो भुसुंडि मन मानस हंसा।सगुन अगुन जेहिनिगम प्रसंसा।। देखिहें हम सो रूप भिर लोचन। कृपा करहु प्रनतारित मोचन।। दंगित वचन परम प्रिय लागे। मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे॥ भगत बछल प्रभु कृपानिधाना। बिस्ववास प्रगटे भगवाना॥

दो०-नील सरोरुह नील मिन नील नीरधर स्याम । लाजहिं तन सोभा निरिख कोटि कोटिसतकाम ॥१४६॥

सरद मयंक बदन छिब सींवा। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा॥ अधर अरुन रद सुंदर नाता। विधु कर निकर बिनिंदक हासा॥ नव अंबुज अंबक छिब नीकी। चितवनि लिलत भावती जी की॥ भृकुटि मनोज चाप छिब हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा॥ उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला। पदिक हार भूषन मनिजाला॥ केहरि कंधर चारु जनेऊ। बाहु विभूषन सुंदर तेऊ॥ किर कर सरिस सुभग भुजदंडा। किट निपंग कर सर कोदंडा॥

दो०-तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनि । नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवँर छबि छोनि ॥१५७॥

 भृकुटि विलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥ छिविसमुद्र हरि रूप विलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी॥ चितवहिं सादर रूप अन्पा। तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा॥ हरप विवस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी॥ सिर् परसे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुना पुंजा॥ दो० — बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि।

मागहु बर जोइ भाव सन महादानि अनुमानि ॥१४८॥
सुनि प्रभु वचन जोि जुग पानी । धिर धीरजु बोली मृदु बानी ॥
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे ॥
एक लालसा बिड़ उर माहीं । सुगम अगम किह जाति सो नाहीं
तुम्हिह देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई
जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई । बहु संपित मागत सकुचाई ॥
बासु प्रभाउ जान निहें सोई। तथा हृदयँ मम संसप होई ॥
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥
सकुच विहाइ मागु नुप मोही। मोरें निहें अदेय कछु तोही॥

दो०-दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहुउँ सितभाउ। चाहुउँ तुम्हिहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ॥१४९॥

देखि प्रीति सुनि वंचन अमोले। एवमस्तु करनानिधि बोले॥ आपु सरिस खोजों कहँ जाई। रूप तव तनय होव मैं आई॥ cc-क्ष्मक्षपुद्धि क्रिलेक्षिल क्षुक्षामे टेडिकिसाय क्रिक खोक्किक्षा जोकें॥ जो बरु नाथ चतुर तृप मागा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जदिप भगत हित तुम्हिह सोहाई॥ तुम्ह ब्रह्मादि जनक जगस्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी॥ अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई॥ जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पाविहें जो गित लहहीं॥

दो ० – सोइ सुख सोइ गित सोइ भगित सोइ निज चरन सनेहु । सोइ बिवेक सोइ रहनि प्रभु हमिह कृपा करि देहु॥ १५०॥

सुनि मृतु गूढ़ रुचिर वर रचना। कृ गासिंधु बोले मृतु वचना।। जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं।। मातु विषेक अलोकिक तारें। कबहुँ न मिटिहि अनुप्रह मोरें॥ बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोगी।। सुन थिषहक तब पद रित होऊं। मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ॥ मनि बिनु फनि जिनि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमे तुम्हिह अधीना।। अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करनानिधि कहेऊ।। अब तुम्ह मम अनुमासन मानी। वसहु जाइ सुरपति रजधानी।।

सो०-तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि । होइहहु अवध भुआल तब मैं होत्र तुम्हार सुत ॥१५१॥

इच्छामय नरवेष सँवारें।होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारें।। अंसन्ह सहित देह धरि ताता। करिहउँ चरित भगत सुखदाता के सिक्ता साह्युवनर सहस्मागी। भव तरिहहिं समता मद् त्यागी आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया पुरउत्र मैं अभिन्नाघ तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥ पुनि पुनि अस किह कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना॥ दंपति उर धरि भगत कृगला। तेहिं आश्रम निवसे कछुकाला॥ समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावित वासा॥

दो॰ - यह इतिहास पुनीत अति उमिह कही वृषकेतु । भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥१५२॥

## मासपारायण, पाँचवाँ विश्राम

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभु वखानी॥
विस्व विदित एक कैकय देसू। सत्यकेतु तहँ वसइ नरेसू॥
धरम धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील वलवाना॥
तेहि कें भए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम महा रनधीरा॥
राज धनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभानु अस ताही॥
अपर सुतिह अरिमर्दन नामा। भुजवल अतुल अचल संप्रामा॥
भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल वरिजत प्रीती॥
जेठे सुतिह राज नृप दीन्हा। हरिहित आपु गवन बन कीन्हा॥
दो०—जब प्रतापरिव भयउ नृप फिरो दोहाई देस।

प्रजा पाल अति बेद्बिधि कतहुँ नहीं अघ लेस ॥१५३॥ नृप हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक्र समाना॥ CC-मिन्द्रिव स्माना वध्य यलवीरा। आप CC-मिन्द्रिव समान वध्य यलवीरा। आप CC-Ollection An Gango स्मानीस्वराण्ड सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा।।
सेन बिलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना।।
बिजय हेतु कटकई बनाई। मुदिन साधि नृप चलेउ बजाई।।
जह तह परी अनेक लराई। जीते सकल भूप बरिआई।।
सप्त दीप मुजबल बस कीन्हे। लै लै दंड छाड़ि नृप दीन्हे॥
सकल अवनि मंडलतेहि काला। एक प्रतापभातु महिपाला।।

दो०-स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु। अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समयँ नरेसु॥१५४॥

भूप प्रतापभानु वल पाई। कामधेनु भै भूमि सुहाई॥ सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी॥ सिचव धरमरुचि हरिपद प्रीती। नप हित हेतु सिखव नित नीती॥ गुर सुर संत पितर महिदेवा करइ सदा नृप सब के सेवा॥ भूप धरम जे बेद वखाने। सकल करइ सादर सुख माने॥ दिन प्रति देइ विविध विधि दाना। सुनइ सास्त्र बर बेद पुराना॥ नाना वापीं कृप तड़ागा। सुमन वाटिका सुंदर बागा॥ विप्रभवन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह विचित्र वनाए॥

दो०-जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग।

बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥१५५॥ हृद्यँ न कछु फल अनुरुधाना। भूप विवेकी परम सुजाना।। हुट्युँ ने कुछु फल अनुरुधाना। बासुदेव अपित नृप ग्यानी।। हुट्यु जे धुरम करम मन बानी। बासुदेव अपित नृप ग्यानी।। चिंद बर बाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजिसमाजा।। विंध्याचल गभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ॥ फिरत बिंपिन नृग दीख बराहू। जनु बन दुरेउ सिसिह ग्रिस राहू॥ बड़ विधु निहंसमात मुख माहीं। मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं॥ कोल कराल दसन छवि गाई। तनु विसाल पीवर अधिकाई॥ धुरुधुरात हय आरौ पाएँ। चिकत विलोकत कान उठाएँ॥

दो०-नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु। चपरि चलेउ हय सुदुकि नृप हाँकि न होइ निबाहु॥१५६॥

आवत देखि अधिक रव बाजी। चलेउ वराह महत गित भाजी।।
तुरत कीन्ह नृप सर संधाना। मृहि मिलि गयउ विलोकत बाना।।
तिक तिक तीर महीस चलावा। करि छल सुअर सरीर वचावा॥।
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा। रिस वस भूप चलेउ सँग लागा॥
गयउ दूरि घन गहन वराहू। जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू॥
अति अकेल बन विपुल कलेस्। तदिष न मृग मग तजइ नरेस्॥
कोल विलोकि भूप बड़ धीरा। मागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा॥
अगम देखि नृप अतिपछिताई। फिरेउ महाबन परेउ भुलाई॥
दो०—खेद खिन्न छुद्धित नृषित राजा बाजि समेत।

स्रोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत॥१५७॥ फिरत विभिन आश्रम एक देखा। तहँ वस नृपति कपट मुनिवेपा॥ उस्त देस नृप लीन्ह छुड़ाई। समर सेन तजि गयउ प्राई॥ CC-0. Asi Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Infradive समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी।।
गयउन गृह मन बहुत गलानी। मिलान राजिह नृप अभिमानी।।
रिस उर मारि रंक जिमिराजा। विपिन वसइ ता गस कें साजा।
तासु समीप गवन नृप कोन्हा। यह प्रतापरिव तेहिं तव चीन्हा।।
राउ नृपित निहं सौ पहिचाना। देखि सुवेष महामुनि जाना।।
उतिर तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा।।
दो०—सूपित नृषित बिलोकि तेहिं सरवरु दोन्ह देखाइ।

मजन पान समेत हय कीन्ह नुपति हरषाइ ॥१५८॥
गै अम सकल सुली नृप भय क । निज आश्रम तापस लै गय क ।
आसन दीन्ह अस्त रिव जानी। पुनि तागस वेलिंड मृदु बानी।।
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें। सुंदर जुवा जीव परहेलें।।
चक्रवर्ति के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें॥
नाम प्रतागभानु अवनीसा। तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा।।
फिरत अहेरें परेड भुलाई। बड़ें भाग देखेड पद आई॥
हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हों कछु भल होनिहारा॥
कह मुनि तात भय उअँधिआरा। जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा॥

दो॰-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान॥१५९(क)॥

हुलसो जिस भवतब्यता तैसी मिलइ सहाइ।

आपुनु आवइ ताहि पहि ताहि तहाँ छै जाइ ॥१५९(ख)॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative भलेहिं नाथ आयसु घरि सीसा। बाँघि तुरग तह बैठ महीसा॥
नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही॥
पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई॥
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥
तेहि न जान नृप नृपिह सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना॥
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहइ निज काजा॥
समुझि राजसुख दुखित अराती। अवाँ अनल इव सुलगइ छाती॥
सरल बचन नृप के सुनि काना। बयर सँभारि हृदयँ हरषाना॥

दो०-कपट बोरि बानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत । नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥

कह नृप जे विग्यान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना।। सदा रहिं अपनपौ दु। एँ। सर्व विधि कुसल कुबेप बनाएँ॥ तेहि तें कहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हिर केरें॥ तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत बिरंचि सिविह संदेहा॥ जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी॥ सहज बीति भूपित कै देखी। आपु विषय विस्वास विसेषी॥ सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेंड अधिक सनेह जनाई॥ सुनु सितभाउ कहुउँ महिपाला। इहाँ वसत बीते बहु काला॥

दो ॰ —अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावउँ काहु।

लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥१६१(क)॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative सो॰-तुलसी देखि सुबेषु भूलिह मूढ़ न चतुर नर। सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि॥१६१(ख)॥

तातें गुपुत रहउँ जग माहीं। इरि तिज किमिप प्रयोजन नाहीं।।
प्रभु जानत सब बिनिहें जनाएँ। कहहु कविन सिधि लोक रिझाएँ।।
तुम्ह सुचि सुमित परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें।।
अब जों तात दुरावउँ तोही। दाहन दोष घटइ अति मोही।।
जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा। तिमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा
देखा स्वबस कर्म मन बानी। तब बोला तापस वगध्यानी।।
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेउ पुनि सिह नाई।।
कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी।।
दो०—आदिसृष्टि उपजी जबहिं तब उत्तपति भें मोरि।

दो०-आदिसाष्ट उपजा जवाह तब उतपात भ मारि । नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि॥१६२॥

जिन आचरजु करहु मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं।।
तपबल तें जग सुजइ विधाता। तपबल बिष्नु भए परित्राता।।
तपबल संभु करिं संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा।।
भयउ नृपिंह सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहै सो लागा।।
करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन बिरित विवेका।।
उदभव पालन प्रलय कहानी। कहेसि अमित आचरज बखानी
सुनि महीप तापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तब लयऊ।।
कह तापस नृप जानउँ तोही। कीन्हेंहु कपट लाग भल मोही।।
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

सो • -सुनु महीस असि नीति जहँ तहँ नाम न कहिं नुप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥

नाम तुम्हार प्रतार दिनेसा। सत्यकेतु तव पिता नरेसा॥
गुर प्रसाद सर जानि अ राजा। किं अ न आपन जानि अकाजा॥
देखि तान तव सहज सुधाई। प्रीत प्रतीति नीति निपुनाई॥
उपिज परी ममना मन मोरें। कहउँ कथा निज पूछे तोरें॥
अब प्रसन्न में संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं॥
सुनि सुबचन भूपति हरपाना। गहि पर चिनय कीन्हि बिधि नाना
कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करत अमोरें॥
प्रभुद्दि तथापि प्रसन्न विलोकी! मागि अगम वर हो उँ असोकी॥

दो ०-जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जिन कोउ।

एकछत्र रिपुर्हीन मिह राज कलप सत होउ॥१६४॥
कह तापस नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सनु मोऊ॥
कालउ तुअ पद नाइहिसीसा। एक विप्रकुल छाड़ि महोसा॥
तपबल बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोउ रखकारा॥
जो बिप्रन्ह बस करहु नरेसा। तो तुअवसविधि विष्तु महेमा॥
चलन ब्रह्मकुल सन बिन्आई। सत्य कहउँ दोउ भुजा उटाई॥
बिप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवने हुँ काला॥
हरषेउ राउ बचन सुनि तास्। नाथ न होइ मोर अब नास्॥

तव प्रसाद प्रभु कुरानिधाना। मो कहुँ सर्व काल कल्याना॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative दो०-एवसस्तु किं कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि । मिलब हमार भुलाब निज कहहु तहमहि न खोरि॥ १६५॥

तातें में ते हि वरज उँ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा।।
छटें अवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम वानी।।
यह प्रगटें अथवा दिजआपा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा।।
आन उपाय निधन तव नाहीं। जों हरि हर को गहिं मन माहीं।।
सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा। दिज गुर कोप कहहु को राखा।।
राखह गुर जों कोप विधाता। गुर विरोध नहिं को उजग बाता।।
जों न चलव हम कहे तुम्हारें। हो उनास नहिं सोच हमारें।।
एकहिं डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव आप अति घोरा।।

दो०-होहिं बिप्र बस कवन बिधिं कहहु कृपा करि सोछ। तुम्ह तजिदोनद्याल निजे हित् न देखउँ कोउ ॥१६६॥

सुनु नृप विविध जतन जग माहीं। कष्टसाव्य पुनि होहिं कि नाहीं।।
अहह एक अति सुगम उगई। तहाँ पंतु एक कठिनाई।।
मम आधीन जुगुति नृप सोई। मोर जाव तव नगर न होई।।
आजु लगें अरु जव तें भयऊँ। काहू के यह ग्राम न गयऊँ।।
जों न जाउँ तव होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू।।
सुनि महीस बे.लेउ मृदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरिनिज सिरिनि सदा तृन घरहीं
जलधि अगाध मौलि बह फेनू। संतत धरिन धरत सिर रेनू।।
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

दो०-अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल।

मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनद्याल ॥१६०॥ जानि नृपिंह आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रवीना।। सत्य कहउँ भूपित सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कलु मोही॥ अविस काज मैं करिहउँ तोरा। मन तन वचन भगत तैं मोरा॥ जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबिंह जब करिअ दुराऊ जों नरेस मैं करों रसोई। तुम्ह परुमहु मोहि जान न कोई॥ अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई। सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई॥ पुनि तिन्ह के गृह जेउँइ जोऊ। तब बस होइ भूप सुनु सोऊ॥

दो ०-नित नृतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हरे संकलप लिग दिनहिं करिब जेवनार ॥१६८॥

जाइ उपाय रचहु नृप एहू।संबत भरि संकलप करेहू॥

एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरें। हो इहिं सकल विध बस तोरें।।
करिहिं विध होम मख सेवा। तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा।।
और एक तोहि कहुँ लखाऊ। मैं एहिं वेष न आउव काऊ॥
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हरि आनव मैं करि निजमाया॥
तपबल तेहि करि आपु समाना। रखिहुँ इहाँ बरष परवाना॥
मैं धरि तासु वेषु सुनु राजा। सब विधि तोर सँवारव काजा॥
गै निसि वहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूप मेंट दिन तीजे॥
मैं तपबल तोहि तुरग समेता। पहुँचैहुँ सोवतिह निकेता॥
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

दो ०-मैं आउब सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि । जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि ॥१६९॥

सयन कीन्ह नृप आयसु मानी। आसन जाइ वैठ छलग्यानी।।
श्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई।।
कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहिं स्कर होइ नृपहि मुलावा।।
परम मित्र तापस नृप केरा। जानइ सो अति कपट घनेरा।।
तेहिं के सत सुत अरु दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई।।
प्रथमहिं भूप समर सब मारे। विप्र संत सुर देखि दुखारे॥
तेहिं खल पाछिल वयरु सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र विचारा।।
जेहिं रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी वस न जान कछु राऊ॥

दो०-रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु । अजहुँ देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥

तापस नृप निज सखि निहारी। हरिष मिलेउ उठि भयउ सुखारी मित्रहिकि सब कथा सुनाई। जातुधान बोला सुख पाई॥ अब साधे उँ रिपु सुनहु नरेसा। जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥ परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। विनु औषध विआधि विधि खोई कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथें दिवस मिलव मैं आई॥ तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी॥ भानुप्रतापिह बाजि समेता। पहुँचाएसि छन माझ निकेता॥ स्पिह नारि पिहं स्थन कराई। इयग्ट बाँधेसि बाजि बनाई॥

चपहि नारि पहिं सयन कराई । इयग्रहें बाँधेष्ठि बाजि बनाई ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative गु॰ रा॰ ५दो॰-राजा के उपरोहितहि हैरि छै गयउ बहोरि। छैराखेसिगिरि खोह महुँ मायाँ करि मति भोरि॥१७१॥

आपु विरचि उपरोहित रूपा। परेउ जाइ तेहि सेज अन्पा।।
जागेउ नृप अनभएँ विहाना। देखि भवन अति अचरजु माना
मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी। उठेउ गवँहिं जेहिं जान न रानी।।
कानन गयउवाजि चिंह तेहीं। पुर नर नारि न जाने उकेहीं।।
गएँ जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा।।
उपरोहितिह देख जब राजा। चिंकत विलोक मुमिरि सोइ काजा
जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मित लीनी।।
समय जानि उपरोहित आवा। नृपहि मते सब कहि समुझावा।।

दो ० - नृप हरपेउ पहिचानि गुरु अम बस रहा न चेत । बरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुटुंब समेत ॥१७२॥

उपरोहित जेवनार वनाई। छरस चारिविधि जिस श्रुति गाई मायामय तेहिं कीन्हि रसोई। विजन बहु गनि सकई न कोई।। बिविध मृगन्ह कर आमिष राँधा। तेहि महुँ विप्र माँसु खल साँधा।। भोजन कहुँ सब विप्र बोलाए। पद पखारि सादर बैठाए।। परसन जबहिं लाग महिपाला। भे अकासवानी तेहि काला॥ विप्रबृंद उठि उठि गृह जाहू। है विड़ हानि अन्न जिन खाहू॥ भयउ रसोई भूसुर माँसू। सब दिज उठे मानि विस्वासू॥ २८-० मानि विक्लासू॥ भूष विकल मित मोहँ भूलानी। भावी बस न आव मुख बानी।। СС-0 मेडी Sninagar Circle, Jammu Collection. An eGangoti Initiative

हो । — बोले वित्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह विचार । जाइ निसाचर होहु नृप सूड़ सहित परिवार ॥१७३॥

छत्रपंधु तें विप्र बोलाई। घालै लिए सहित समुदाई।। ईस्वर राखा धरम हमारा। जैहित तें समेत परिवारा।। संबत मध्य नास तव हो ऊ। जलदाता न रहिहि कुल को ऊ।। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा। मैं बहोरि वर गिरा अकारा।। विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा। निहं अपराध भूप कछु कीन्हा।। चिकत विप्रसव सुनि नभवानी। भूप गय उ जह भो जन खानी॥ तह न असन निहं विप्र सुआरा। फिरेड राउ मन सोच अपारा॥ सव प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई। त्रसित परेड अवनी अकुलाई॥

दो०-भूपित भावी मिटइ नहिं जदपि न दूपन तोर । किएँ अन्यथा होइ नहिं विप्रश्राप अति घोर ॥१७४॥

अस किह सब मिहदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए॥
सोचिह दूषन दैविह देहीं। बिरचत हंस काग किय जेहीं॥
उपरोहितिह भवन पहुँचाई। असुर तापसिह खबरि जनाई॥
तेहिंखल जहँ तहँ पत्र पठाए। सिज सिज सेन भूप सब धाए॥
धेरीन्ह नगर निसान बजाई। बिविध माँति नित होइ लराई॥
जूझे सकल सुभट करि करनी। बंधु समेत परेउ नृप धरनी॥
सत्यकेतु कुल को उनहिंबाँचा। बिप्रश्राप किम होइ असाँचा॥
रिप्र जिति सब नृप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई॥
СС-D ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

दो ०-भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम। धूरि मेरुसम जनक जम ताहि ब्यालसम दाम॥१७५॥

काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भयउ निपाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि वीस भुजदंडा। रायन नाम बीर विरिवंडा।। भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सो कुंभकरन बलधामा॥ सिचय जो रहा घरमहिच जासू। भयउ विमात्र बंधु लघु तासू॥ नाम बिभीषन जेहि जग जाना। विष्नुभगत विग्यान निधाना॥ रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥ कामरूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर विगत बिवेका॥ कुना रहित हिंसक सब पापो। वरिन न जाहि विस्व परितापी॥

दो॰-उपजे जदिप पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप। तदिप महीसुर श्राप बस भए सकल अघरूप॥१७६॥

कीन्ह विविध तप तीनिहुँ भाई। परम उग्र नहिं बरिन सो जाई॥
गयउ निकट तप देखि विधाता। मागहु बर प्रसन्न मैं ताता॥
करि विनती पद गिह दससीसा। बोलेउ वचन सुनहु जगदीसा॥
हम काहू के मरिहं न मारें। बानर मनुज जाति दुइ बारें॥
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा। मैं ब्रह्माँ मिलि तेहि बर दीन्हा॥
पुनि प्रसु कुंभकरन पिहं गयऊ। तेहि बिलोकि मन विसमय भयऊ
जौं एहिं बलनित करव अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥

सारद प्रेरि तासु मति फेरी। मागेसि नीद मास पट केरी। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri initiative

हो ०-गए विभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु । तेहिं मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥१७०॥

तिन्हिं देई वर ब्रह्म सिधाए। हरिषत ते अपने ग्रह आए।।
मय तनुजा मंदोदि नामा। परम सुंदरी नारि ल्लामा॥
सोइ मयँ दीन्हि रावनिह आनी। होइहि जातुधानपित जानी॥
हरिषत भयउ नारि भिल पाई। पुनि दो उ बंधु विआहेसि जाई॥
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी॥
सोइ मय दानव बहुरि सँवारा। कनक रचित मनिभवन अपारा॥
भोगावति जिस अहिकुल बासा। अमरावित जिस सक्रिनवासा॥
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका। जग विख्यात नाम तेहि लंका॥

दो०—खाई सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव।
कनक कोट मनि खचित दंद बरनि न जाइ बनाव॥१७८(क)॥
हरि प्रेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपति होइ।
सूर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोइ॥१७८(ख)॥

रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे॥
अब तहँ रहिंहें सक के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे॥
दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥
देखि विकट भट बड़ि कटकाई। जच्छ जीव छै गए पराई॥
फिरि सब नगर दसानन देखा। गयउ सोच सुख भयउ विसेषा॥
इंडर सुद्ध का अधुमा ा सुन्मानी। कि हिंह तहाँ प्रायम्ब आनी।।।

जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे। सुखी सकल रजनीचर कीन्हे॥ एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति लै आवा॥ दो०-कौतुकहीं कैलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ।

मनहुँ तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ॥१७९॥

सुख संपित सुत सेन सहाई। जय प्रता । बल बुद्धि बड़ाई।।
नित नूतन सब बाढ़त जाई। किमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥
अतिबल कुंभकरन अस भ्राता। जेहिं करुँ नहिं प्रतिभट जग जाता
करइ पान सोवइ पट मासा। जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा॥
जौं दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई॥
समर धीर नहिं जाइ बलाना। तेहि मम अमित बीर बलवाना॥
बारिदनाद जेठ सुत तामू। भट महुँ प्रथम लीक जग जामू॥
जेहिन होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितिई परावन होई॥

दो०-कुमुख अकंगन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय।

एक एक जग जोति सक ऐसे सुभट निकाय॥१८०॥

कामरूप जानहिं सब माया। सपने हुँ जिन्ह कें धरम न दाया।। दसमुख ैठ सभाँ एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा।। सुत समूह जन परिजन नाती। गनै को पार निवाचर जाती।। सेन बिलोकि सहज अभिमानी। बोला बचन क्रोध मद सानी॥ सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बैरी बिबुध बरूथा।। CC-0 ते अबसुक्क बहिंका हुँ ब्रह्माई टेले खिला सुबक्त रिस्क जुगहिं। सार्वार्थ। तेन्ह कर मरन एक विधि होई। कहउँ बुझाड सुनहु अब सोई।। द्विजभोजन मख होम सरावा। सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा।। दो ॰-- छुधा छीन बल्हीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ।

तब मारिहउँ कि छाड़िहउँ भली भाँति अपनाइ॥१८१॥ मेघनाद कहुँ पुनि हँकगवा। दीन्ही सिख बछ बयर बढ़ावा॥ जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह कें लरिबे कर अभिमाना।। तिन्हिं जीतिरन आनेसु याँधी। उठि सुत पितु अनुसासन काँधी एहि विधि सवही अग्या दीन्ही। आपनु चलेउ गदा कर लीन्ही चलत दसानन डोलित अवनी। गर्जत गर्भ स्रविहं सुर रवनी।। रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ दिगपालन्ह के लोक सुहाए ∤ सूने सकल दसानन पाए ॥ पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी।देइ देवतन्ह गारि पचारी॥ रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रतिभट खोजत कत हुँ न पावा।। रविससि पवन वरुन धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी किनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथिह लागा॥ ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी। दसमुख बसवर्ती नर नारी॥ आयस करहिं सकल भयभीता। नवहिं आइ नित चरन विनीता।। दो ०-भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र।

मंडलोक मिन रावन राज करइ निज मंत्र ॥१८२(क)॥ देव जच्छ गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि।

CC-0. ASI Srinagar Circle Jamma Collection. An e Gangoth Vindalive

इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनुपहिलेहिं करिरहेऊ॥
प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आयमु दीन्हा। तिन्ह कर चिरत सुनहु जो कीन्हा
देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितारी॥
करिं उगद्रव असुर निकाया। नाना रूप घरिं किर माया॥
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करिं बेद प्रतिकूला॥
जेहिं जेहिं देस धेनु द्विज पाविहें। नगर गाउँ पुर आगि लगाविं॥
सुभ आचरन कतहुँ निहं होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई॥
निहं हिर भगति जग्य तप ग्याना। सपने हुँ सुनिअन बेद पुगना॥

छं - जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा। आपुनु उठि धावइ रहे न पावइ धरि सब घालइ खीसा॥ अस श्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना। तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना॥

सो०-बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं। हिंसा पर अति प्रोति तिन्ह के पापहि कवनि मिति॥१८३॥

## मासपारायण, छठा विश्राम

बादे खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट परधन परदारा॥
मानिह मातु पिता निहं देवा। साधुन्ह सन करवाविह सेवा॥
जिन्ह के यह आचरन भवानी। तेजानेहु निसिचर सब प्रानी॥
अतिसय देखि धर्म के ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥
पिरि सरि सिंधु भार निहं मोही। जस मोहि गुरु अपक परदोही॥
CC-0. Asi Shinagar Circle, Jammu Collection. An eGangori metalive

सकल धर्म देखइ विषरीता। कहि न सकइ रावन भय भीता।। धेनु रूप धरि हृदयँ विचारी। गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी।। निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई॥ छं॰-सुर सुनि गंधर्बा मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका।

सँग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका॥ ब्रह्माँ सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई । जा करि तें दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥

सो०-धरनि धरहि मन धीर कह विरंचिहरिपद सुमिर । जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन विपति ॥१८४॥

वैठे सुर सब करहिं विचारा । कहँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ पुर बैकुंठ जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई जाके हृदयँ भगति जिस प्रीती। प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहिं रीती॥ तेहिं समाज गिरिजा में रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ॥ हिर ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना॥ देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जि मे आगी।। मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि बहा बखाना॥

दो०—सुनि बिरंचि मन हरष तन पुरुकि नयन बह नीर। CC-0. अस्डुतिककुरहान्से पुरुक्तिमा सामग्री स्थापन छं ० – जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता । गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई॥ जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदा । अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा ॥ जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह मुनि हुंदा । निसि बासर ध्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सचिदानंदा॥ जेहिं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सह।य न दूजा । सो करउ अघारी चिंत हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥ जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा। मन बच कम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा ॥ सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना । जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्वउ सो श्रीभगवाना ॥ भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा । मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा॥

दो ० - जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । गगनिगरा गंभीर भइ हरिन सोक संदेह ॥१८६॥

जिन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हिह लागि धरिहउँ नर वेसा॥ CC-0अक्स्कृक्षाहुकुमञ्जूजाक्षाकुनाक्षाक्षास्त्रातिवादिनाकुन्। कस्या अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ मैं पूर्य वर दीन्हा।।
ते दमरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरीं प्रगट नरभूपा।।
तिन्ह के गृह अवतरिहउँ जाई। रघुकुलितलक सो चारिउ भाई।।
नारद वचन सत्य सब करिहउँ। परम सक्ति समेत अवतरिहउँ॥
हरिहउँ सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई॥
गगन ब्रह्मवानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना॥
तव ब्रह्माँ धरनिहि समुझावा। अभय भई भरोस जियँ आवा॥

दो०-निज लोकहि विरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ । वानर तन् धरि धरि मांहे हरि पद सेवहु जाइ ॥१८७॥

गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहुँ विश्रामा॥ जो कबु आयमु ब्रह्माँ दीन्हाँ। हरषे देव विलंब न कीन्हा॥ वनचर देह धरी छिति माहों। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहों॥ गिरितक नव आयुव सव बीरा। हरि मारग चितवहिं मितधीरा॥ गिरिकानन जहँ तहँ भरि पूरी। रहे निज निज अनीक रिच रूरी॥ यह सब कचिर चरित मैं भाषा। अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा॥ अबधपुरीं रहुकुलमिन राऊ। वेद विदित तेहि दसरथ नाऊँ॥ धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी। हृदयँ भगति मित सारँगपानी॥ दो०-कोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत।

पति अनुकूल प्रेम दद हरि पद कमल बिनीत ॥१८८॥

CC-0: ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

गुर गृह गयं उत्तरत महिपाला। चरन लागि करि विनय विसाला निज दुख सुख सब गुरहि सुनायं उ। कहि विसष्ठ बहुविधि समुझायं अरहु धीर होइहिं सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी॥ सुंगी रिषिहि विसष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥ भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें॥ जो बिसष्ठ कछु दृद्यँ विचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा॥ यह हिव बाँटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥

दो ० - तब अदस्य भए पावक सकल सभिह समुझाइ।

परमानंद मगन नृप हरष न हृद्यँ समाइ ॥१८९॥
तबहिं रायँ प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तहाँ चिल आई॥
अर्घ भाग कौसल्यिह दीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा॥
कैकेई कहँ नृप सो दयऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ॥
कौसल्या कैकेई हाथ घरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥
एहि विधि गर्भसहित सब नारी। भई हृद्यँ हरिषत सुख भारी॥
जा दिन तें हरि गर्भिहें आए। सकल लोक सुख संपति छाए॥
मंदिर महँ सब राजिह रानीं। सोभा सील तेज की खानीं॥
सुख जुत कछुक काल चिलगयऊ। जेहिं प्रभु प्रगट सोअवसर भयऊ
हो०-जोग लगन प्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल।

चर अरु अचर हर्षज्ञत राम जनम सुखमूल ॥१९०॥

ट्योमी तिथि मधु मास पुनीता। सुकल पुन्छ अभिजित हरिमीसांve

मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा।। सीतल मंद सुग्भि वह वाऊ। हरिषत सुर संतन मन चाऊ॥ बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा। स्वविहं सकल सरिताऽमृनधारा सो अवसर विरंचि जय जाना। चले सकल सुर साजि विमाना॥ गगन विमल संकुल सुर जूथा। गाविहं गुन गंधर्य बरूथा॥ बरषिहं सुमन सुअंजुलि साजी। गहगिह गगन दुंदुभी वाजी॥ अस्तुति करिहं नाग मुनि देवा। बहुविधि लाविहं निज निज सेवा॥ दो०—सुर समूह बिनती किर पहुँचे निज निज धाम।

जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥१९१॥ छं ०-भए प्रगट कृपाला दीनद्याला कौसल्या हितकारी। हरिषत महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी॥ छोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी॥ कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता । माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥ करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गाविं श्रुति संता । सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ॥ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै। मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै ॥ CC-खप्रजा जन्म उसान्ए मध्य सम्याना र त्रिस्ति जहन विश्वि करिल महिल्ल कहि कथा सुहाई मातुं बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम छहै।।
माता पुनि बोलो सो मित डोलो तजहु तात यह रूपा।
कीजै सिसुलोला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा।
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरमूपा।
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परिहं भवकूपा॥

दो ० - बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥१९२॥
सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चिल आई सव गनी।
इरिषत जहँ तहँ धाई दासी। आनँद मगन सकल पुरवासी।
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना। मानहुँ ब्रह्मानंद समाना।।
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मित धीरा।।
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरें यह आवा प्रभु सोई।।
परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोलाइ वंजाबहु बाजा।।
गुर बिसष्ठ कहँ गयउ हँकारा। आए दिजन सहित नृपद्वारा।।
अनुपम बालक देखेन्ह जाई। रूप रासि गुन कहि न सिराई।।

दो ० - नंदी मुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह ।

हाटक धेनु बसन मनि नृप बिप्रन्ह कहँ दीन्ह ॥१९३॥ ध्वज पताक तोरन पुर छावा। कहिन जाइ जेहि भाँति बनावा॥ सुमनवृष्टि अकास तें होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई॥ टब्रुंद्रवृद्धितिसिद्धित सुलीं लोगार्बितिसार्विक सुलिंदिका कन्क कलस मंगल भरि थारा। गावत पैठिहें भूप दुआरा।।
करि आरित नेवछाविर करहीं। बार बार सिसु चरनिह परहीं।।
माग्य सूत बंदिगन गायक। पावन गुन गाविह रघुनायक।।
सबस दान दीन्ह सब काहू। जेहिं पावा राखा नहिं ताहू।।
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा
हो०-गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुपमा कंद।

हरषवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर बृंद ॥१९४॥
कैंकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत में ओऊ॥
वह सुख संपति समय समाजा। किह न सकह सारद अहिराजा॥
अवधपुरी सोहइ एहि भाँती। प्रभुहि मिलन आई जनु राती॥
देखि भानु जनु मन सकुचानी। तदिप बनी संध्या अनुमानी॥
अगर धूप बहु जनु अधिआरी। उड़इ अबीर मनहुँ अकनारी॥
मंदिर मिन समूह जनु तारा। नृप यह कलस सो इंदु उदारा॥
भवन बेदधुनि अति मृदु बानी। जनु खग मुखर समयँ जनु सानी॥
कौनुक देखि पतंग भुलाना। एक मास तहुँ जात न जाना॥

दो ॰-मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ ।

ै रथं समेत रबि थाकेउ निसा कवन बि ध होइ॥१९५॥

यह रहस्य काहूँ नहिं जाना। दिनमनि चले करत गुन गाना।। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा।। और उपक कहुउँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति हट मित तोरी CCD. Asi Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative काकभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानइ नहिं को जा। परमानंद प्रेमसुख पूले। बीथिन्ह किरहिं मगन मन भूले॥ यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम कै जापर होई॥ तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भाव॥ गज रथ तुरग हम गो हीरा। दीन्हे नृप नानाविधि चीरा॥

दो ०-मन संतोषे सबन्हि के जहाँ तह देहि असीस ।

सकल तनय चिर जीवहुँ तुल्रसिदास के ईस ॥१९६॥
कल्लुक दिवस बीते एहि भाँती। जात न जानिअदिन अह राती॥
नामकरन कर अवसर जानी। भूग बोलि पठए मुनि ग्यानी॥
करि पूजा भूपति अस भाषा। धरिअनाम जो मुनि गुनि राखा॥
इन्ह के नाम अनेक अनूषा। मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा॥
जो आनंद सिंधु सुख रासी। सीकर तें त्रैलोक सुपासी॥
सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा॥
बिस्व भरन पोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥
जाके सुमिरन तें रिपु नासा। नाम सन्नुहन बेद प्रकासा॥
दो०-लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार।

गुरु बिसष्ट तेहि राखा लिछमन नाम उदार ॥१९७॥ धरे नाम गुर हृदयँ थिचारी। बेद तत्व नृप तत्र सुत चारी॥ सुनि धन जन सरवस सिव प्राना। बाल केलि रस तेहिं सुख माना॥ टक्को हिन्ते जीना ब्रिक्ट प्रानी ॥ लिखिसन सम्बद्ध किसानी ॥ भरत सन्नहन दून आई। प्रभु सेवक जिस प्रीति बड़ाई ॥
स्याम गौर सुंदर दो जोरी। निरखिं छिब जननीं तृन तोरी॥
चारि सील रूप गुन धामा। तदिप अधिक सुखसागर रामा॥
हृदयँ अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥
कबहुँ उछंग कबहुँ वर पलना। मातु दुलारइ किह प्रिय ललना॥
हो०—स्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद।

सो अज प्रेम भगति बस कीसल्या कें गोद ॥१९८॥ काम कोटि छवि स्थाम सरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा॥ अरुन चरन पंकज नख जोती। कमल दलिन्ह बैठे जनु मोती॥ रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे॥ कृटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जेहिं देखा॥ भुज बिसाल भूषन जुत भूरी। हियँ हरि नख अति सोभा रूरी।। उर मनिहार पदिक की सोभा। बिप्र चरन देखत मन लोभा॥ कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छिबि छाई॥ दुइ दुइ दसन अधर अहनारे। नासा तिलक को बरनै पारे॥ संदर श्रवन सुचार कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे। बहु प्रकार रचि मातु सँवारे॥ पीत झगुलिआ तनु पहिराई। जानुपानि विचरनि मोहि भाई।। रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा। सो जानइ सपने हुँ जेहिं देखा। दो ०-सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत।

CC-0. ASIGNINGTH CHEE, HAMMING CONSCION. AMEGAN GOITH MINISTREE

एहि विधि राम जगतिपतु माता। कोसलपुर वासिन्ह सुखदाता॥
जिन्ह रघुनाथ चरन रित मानी। तिन्ह की यह गित प्रगट भवानी
रघुपित विमुख जतन कर कोरी। कवन सकह भव वंधन छोरी॥
जीव चराचर बस कै राखे। सो माया प्रभु सो भय भाखे॥
भृकुटि विलास नचावइ ताही। असप्रभु छाड़ि भिज्ञ कहु काही
मन कम बचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहिहें रघुराई॥
एहि विधि सिसुविनोद प्रभु कीन्हा। सकल नगरवासिन्ह सुख दीन्हा
लै उछंग कवहुँक हलरावै। कवहुँ पालनें घाल झलारै॥

दो ०- रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान।

सुत सनेह बस माता बालचिरत कर गान ॥२००॥
एक बार जननी अन्हवाए।करि सिंगार पलना पौढ़ाए॥
निज कुल इष्टदेव भगवाना।पूजां हेतु कीन्ह अस्नाना॥
करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा।आपु गई जह पाक बनावा॥
बहुरि मातु तहवाँ चिल आई।भोजन करत देख सुत जाई॥
गै जननी सिसु पिह भयभीता।देखा बाल तहाँ पुनि स्ता॥
बहुरि आइ देखा सुत सोई।हृदयँ कंप मन धीर न होई॥
इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा।मितिभ्रममोरिक आनिविसेषा॥
देखि राम जननी अकुलानी।प्रभुह सिदीन्ह मधुर मुसुकानी॥
देखि राम जननी अकुलानी।प्रभुह सिदीन्ह मधुर मुसुकानी॥

CC-0. ASI Silnagar Circle, Jammi कोटि कोटि बहुं हु अभिनितिश्वीप

अगनित रिव सिस सिव चतुरानन। बहु गिरि सिरत सिंधु मिह कानन काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ।। देखी माया सब बिधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी।। देखा जीव नचावह जाही। देखी भगति जो छोरइ ताही।। तन पुलिकत मुख बचन न आवा। नयन मूदि चरनिन सिर नावा।। विसमयवंत देखि महतारी। भए बहुरि सिसुरूप खरारी।। अस्तुति करिन जाइ भय माना। जगत पिता मैं सुत करि जाना।। हिर जननी बहु विधि समुझाई। यह जिन कत हुँ कह सि सुनु माई।। दो०—बार बार को सख्या विनय करइ कर जोरि।

अब जिन कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०२॥
बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा। अति अनंद दासन्ह कहँ दीन्हा॥
कछुक काल बीतें सब भाई। बड़े भए परिजन सुखदाई॥
चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई। विप्रन्ह पुनि दिछना बहु पाई॥
परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा॥
मन कम बचन अगोचर जोई। दसरथ अजिर विचर प्रभु सोई॥
भोजन करत बोल जब राजा। निहं आवत तिज बाल समाजा॥
कौसल्या जब बोलन जाई। उमुकु उमुकु प्रभु चलहिंपराई॥
निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरै जननी हि धावा॥
धूसर धूरि भरें तनु आए। भूपति विहित गोद बैठाए॥
सोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ।

СС-0 सहित सके किलक साम हि । होति स्पर्धा का कर्या कर्या चला है।

दो०-देहु भूप सन हरिषत तजहु सोह अग्यान। धर्मसु तस प्रभु तुम्ह को इन्ह कहुँ अति कल्यान॥२०७॥

सुनि राजा अति अप्रिय वानी। हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी।।
चौथंपन पायउँ सुत चारी। विप्र वचन नहिं कहे हु विचारी।।
मागहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस देउँ आजु सहरोसा॥
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं
सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई। राम देत नहिं वन इ गोसाई॥
कहँ निस्चिर अति घोर कठोरा। कहँ सुंदर सुत परम किसोरा॥
सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृदयँ हरष माना सुनि ग्यानी॥
तब बसिष्ठ बहुविधि समुझावा। नृप संदेह नास कहँ पावा॥
अति आदर दोउ तनय बोलाए। हृदयँ लाइ बहु भाँति सिखाए॥
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह सुनि पिता आन नहिं कोऊ।।
दो०—सौंपे भूप रिषिह सुत बहुविधि देइ असीस।

जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०८(क)॥ सो॰-पुरुषसिंह दोउ बीर हरिष चले मुनि भय हरन ।

कृपासिधु मतिधोर अखिल बिख कारन करन॥२०८(ख)॥ अरुन नयन उर बाहु विसाला। नील जल्ज तनु स्याम तमाला॥ कटि पट पीत कसें बर भाया। रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा॥ स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। बिस्वामित्र महानिधि पाई॥ CC प्रस्ति । बुद्धान्यदेव कार्से , ब्राना । स्रोहि निति पिता त्रेजु भगवाना । चले जात मुनि दीन्हि देखाई। सुनि ताड़का क्रोध करि धाई।।
एकिह बान प्रान हरि लीन्हा। दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा।।
तब रिषि निज नाथिह जियँ चीन्ही। विद्यानिधि कहुँ विद्या दीन्ही।।
जाते लाग न छुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकासा।।
दो०-आयुध सर्व समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि।

कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥ प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई।। होम करन टागे मुनि झारी। आपु रहे मख कीं रखवारी। सुनि मारीच निकाचर कोही। छै सहाय धावा मुनिद्रोही॥ बिनु फर वान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा।। पावक सर सुवाहु पुनि मारा। अनु न निसाचर कटकु सँघारा॥ मारि असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहिंदेव मुनि झारी।। तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि विपन्ह पर दाया।। भगति हेतु वहु कथा पुराना। कहे विष जद्यपि प्रभु जाना। तव मुनि सादर कहा बुझाई। चरितै एक प्रभु देखिअ जाई॥ धनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा। हरिष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं॥ पूछा मुनिहि सिला प्रमु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेषी॥ दो ०-गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर।

CC-0. A प्राचीति क्षेत्र करह रघुवीर ॥२१०॥

छं ०-परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही। देखत रघुनायक जन सुख दायक सनमुख होइ कर जोरि रही॥ अति प्रेम अधीरा पुलकसरीरा मुख नहिं आवड् बचन कही। अतिसय बङ्भागी चरनिन्ह लागी जुगल नयन जलधार बही॥ धीरजु मन कीन्हा प्रभुकहुँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई। अति निर्मेल बानीं अस्तुति ठानो ग्यानगम्य जय रघुराई॥ में नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई । राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरन हें आई॥ मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कोन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना॥ बिनती प्रभु मोरो में मित भोरो नाथ न मागउँ बर आना । पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करै पाना ॥ जेहिं पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरो॥ एहि भाँति लिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनंद भरी ॥ दो०-अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित द्याल।

तुलिसदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल ॥२११॥

## मासपारायण, सातवाँ विश्राम

 तव प्रभु रिषिन्इ समेत नहाए। विविध दान महिदेविह पाए। । इरिष चले मुनि बृंद सहाया। वेगि विदेह नगर निअराया। पुर रम्यता राम जब देखी। हरेषे अनुज समेत विसेषी।। बापीं कृप सरित सर नाना। सिलल सुधासम मिन सोपाना।। गुंजत मंजु मत्त रस मृंगा। कृजत कल बहुवरन विहंगा॥ बरन वरन विकसे बनजाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता।।

दो०-सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास ।

फूलत फलत सुपह्नवत सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥ बनइ न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहुँ हैं लोभाई॥ चारु बजारु विचित्र अँवारी। मनिमय विधि जनु स्वकर सँवारी धनिक बनिक बर धनद समानां। बैठे सकल बस्तु ले नाना॥ चौहट सुंदर गलीं सुहाई। संतत रहिं सुगंध सिंचाई॥ मंगलमय मंदिर सब केरें। चित्रित जनु रितनाथ चितेरें॥ पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ग्यानी गुनवंता॥ अति अनूप जहुँ जनक निवास्। विथकहिं विबुध विलोकि विलास् होत चित्रत चित कोट बिलोकी। सकल सुवन सोभा जनु रोकी॥

दो०-धवल धाम मिन पुरट पट सुघटित नाना भाँति । सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति॥२१३॥

सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा । भूप भीर नट मागध भाटा ॥ स्ती विसाल बाजि गज साला । हय गय रथ संकुल सब काला ॥ स्ती विसाल बाजि गज साला । हय गय रथ संकुल सब काला ॥ सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नृपगृह सिरस सदन सब केरे ॥
पुर बाहेर सर सिरत समीपा। उतरे जहुँ तहुँ विपुल महीपा॥
देखि अनूप एक. अँबराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई॥
कौसिक कहेउ मोर मनु माना। इहाँ रहिअ रघुवीर सुजाना॥
भलेहिं नाथ कहि कृपानिकेता। उतरे तहुँ मुनिबृंद समेता॥
विस्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए॥

दो०-संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुर ग्याति। चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राउ एहि भाँति॥२१४॥

कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा। दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा। विप्रबृंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे॥ कुसल प्रस्न किह बारहिं बारा। विस्वामित्र नृपहि बैठारा॥ तेहि अवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवाई॥ स्प्राम गौर मृदु बयस किसोरा। लोचन मुखद बिख चित चोरा॥ उठे सकल जब रघुपति आए। विस्वामित्र निकट बैठाए॥ भए सब मुखी देखि दोउ भ्राता। बारि विलोचन पुलकित गाता मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेहु विदेहु विसेषी॥

दो ०—प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि बिबेकु धरि धीर। बोलेड मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ कहहु नाथ सुंदर दोड बालक। मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ुम्हा प्रोहितमानु विकाह गावा ॥ उभार बेप धरि की सोह आहा।॥॥। सहज बिरागरूप मनु सोरा। थिकत होत जिमि चंद चकोरा।।
ताते प्रभु पूछउँ सितभाऊ। कहहु नाथ जिन करहु दुराऊ।।
इन्हिह विलोकत अति अनुरागा। वरवस ब्रह्म सुखिह मन त्यागा।।
कह मुनि विहिस कहेहु नृप नीका। वचन तुम्हार न होइ अलीका।।
ये प्रिय सबिह जहाँ लिग प्रानी। मन मुसुकाहिं रामु सुनि बानी।।
रघुकुल मनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए।।

दो॰-रामु लखनु दोउ बंधुवर रूप सील बल धाम । सख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२१६॥

मुनि तत्र चरन देखि कह राऊ। कहि न सकउँ निज पुन्य प्रभाऊ सुंदर स्थाम गौर दोउ भाता। आनँदहू के आनँद दाता।। इन्ह के प्रीति परसपर पात्रनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि॥ सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू। ब्रह्म जीत्र इय सहज सनेहू॥ पुनि पुनि प्रमुहि चितव नरनाहू। पुलक गात उर अधिक उछाहू मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीस्। चलेउ लवाइ नगर अवनीस्॥ सुंदर सदनु सुखद सब काला। तहाँ बासु लै दीन्ह मुआला॥ किर पूजा सब बिधि सेवकाई। गयउ राउ गृह विदा कराई॥

दो ॰ -रिषय संग रघुवंस मिन करि भोजनु बिश्रामु । बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जामु ॥२१७॥

लखन हृद्यँ लालसा विसेषी। जाइ जनकपुर आइअ देखी।। Сार अस अह दिन्द्वित स्वाहीं। प्रगट न कहिं मनहिं मुसकाहीं राम अनुजमन की गति जानी। भगत बछलता हियँ हुलसानी॥
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुर अनुसासन पाई॥
नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं॥
जों राउर आयसु मैं पात्रों। नगर देखाइ तुरत ले आत्रों॥
सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती। कस न राम तुम्ह राखहु नीती॥
धरम सेनु पालक तुम्ह ताता। प्रेम विवस सेवक सुखदाता॥
दो०-जाइ देखि आवहु नगरु सुन्न निधान दोउ भाइ।

-जाइ दाख आवहु नगरु सुच निधान दाउँ माइ। करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ॥२१८॥

मुनिपद कमल बंदि दो उभाता। चले लोक लोचन मुख दाता॥ बालक बृंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा॥ पीत बसन परिकर किट भाषा। चारु चाप सर सोहत हाथा॥ तन अनुहरत सुचंदन खोरी। स्यामल गौर मनोहर जोरी॥ केहिर कंघर बाहु विसाला। उर अति रुचिर नागमिन माला सुभग सोन सरसी रुह लोचन। बदन मयंक तापत्रय मोचन॥ कानिह कनक फूल लिब देहीं। चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं चितविन चारु भृकुटि बर बाँकी। तिलक रेख सोभा जनु चाँकी॥

दो०-हचिर चौतनीं सुभग सिर मेचक कुंचित केस।

नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥२१९॥
देखन नगर भूपसुत आए। समाचार पुरवासिन्ह पाए॥

हमार असम काम सब्बाद स्पानी । सनहिंद्रांक विश्व सुद्रानु स्वानी । सनहिंद्रानु स्वानी । सनहिंद्रानु स्वानी । सनहिंद्रानु स्वानी । सनहिंद्रानु स्वानी स

निरिष्ट सहज सुंदर दोउ भाई। होहिं सुखी लोचन फल पाई। आ जुवतीं भवन झरोखिन्ह लागीं। निरिष्टि राम रूप अनुरागीं। कहिं परसपर बचन सप्रीती। सिख इन्ह कोटि काम छिव जीती सुर नर असुर नाग मुनि माहीं। सोभा अित कहुँ सुनिअित नाहीं। बिन्नु चारि भुज विधि मुख चारी। बिकट बेष मुख पंच पुरारी।। अपर देउ अस कोउन आही। यह छिव सखी पटतरिअ जाही॥

दो०-बय किसोर सुषमा सदन स्थाम गौर सुख धाम । अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥

कहहु सखी अस को तनुभारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥ कोउ सप्रेम बोली मृदु बानी । जो मैं सुना सो सुनहु सथानी ॥ ए दोऊ दसरथ के ढोटा । बाल मरालिंह के कल जोटा ॥ सुनि कौसिक मख के रखवारे । जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ स्थाम गात कल कंज बिलोचन । जो मारीच सुभुज मदु मोचन ॥ कौसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥ गौर किसोर बेषु बर कार्छे । कर सर चाप राम के पार्छे ॥ लिखमनु नामु राम लघु भ्राता । सुनु सिव तासु सुमित्रा माता ॥

दो०-बिप्रकाजु करिबंधु दोउ मग मुनिबंधू उधारि। आए देखन चापमल सुनि हरषीं सब नारि॥२२१॥ देखि राम छिब कोउ एक कहई। जोगु जानिकहि यह बर अहई॥ जो सिब इन्हिंदेख नरनाहु। पन परिहरि हिठ करह बिबाहु॥ टिं-टे- As Shnagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative कोउ कह ए भूपित पहिचाने । मुनि समेत सादर सनमाने ॥
सिख परंतु पनु राउ न तजई । विधि वस हिंठ अविवेकि भिजई
कोउ कह जों भल अहह विधाता । सब कहँ सुनिअ उचित फल दाता
तो जानिक हि मिलिहि वर एहू । नाहिन आलि इहाँ संदेहू ॥
जों विधि वस अम वनै सँजोगू। तो कृतकृत्य होइ सब लोगू ॥
सिख हमरें आरित अति तातें । कबहुँक ए आविहें एहि नातें ॥

षो०-नाहिं त हम कहुँ सुनहु सिख इन्ह कर दरसनु दूरि। यह संघदु तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि॥२२२॥

बोली अपर कहेहु सिख नीका। एहिं विआह अति हित सबही का को उकह संकर चार कडारा। ए स्थामल मृतुगात किसोरा॥ सबु असमंजस अहइ सयानी। यंह सुनि अपर कहइ मृतु बानी॥ सिख इन्ह कहँ को उको उअस कहहीं। बड़ प्रभा उदेखत लघु अहहीं परिस जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी॥ सो कि रिइहि बिनु सिव धनु तोरें। यह प्रतीति परिहरिअ न भोरें॥ जेहिं बिंचि रिच सीय सँवारी। तेहिं स्थामल वह रचे उविचारी॥ तासु बचन सुनि सब हरषानीं। ऐसे इहो उकहिं मृतु बानीं॥ दो ०-हिंचें हरषहिं बरषहिं सुमन सुमुखि सुलोचिन बृंद।

जाहिं जहाँ जहें बंधु दोउ तहं तहं परमानंद ॥२२३॥
पुर पूरव दिसि गे दोउ भाई। जहं धनुमख हित भृमि बनाई॥
अति बिस्तार चारु गच दारी। बिमल बेदिका रुचिर मुँबारी।।
cc-0. Asi Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangoli Inhibalive

चहुँदिसि कंचन मंच तिसाला। रचे जहाँ बैठहिं महिपाला।।
तेहि पाछें समीप चहुँ पोसा। अपर मंच मंडली विलासा।।
कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बैठहिं नगर लोग जहँ जाई।।
तिन्ह के निकट विसाल सुहाए। धवल धाम बहुवरन बनाए।।
जहँ बैठें देखहिं सब नारी। जथाजोगु निज कुल अनुहारी।।
पुर बालक कहि कहि मृदु बचना। सादर प्रभुहि देखावहिं रचना।।
दो०—सब सिसु एहि सिस प्रेमबस परिस मनोहर गात।

तन पुलकहिं अति हरपु हियँ देखि देखि दोउ भ्रात॥२२४॥
सिसु सब राम प्रेमबस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने॥
निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई। सहित सनेह जाहिं दोउ भाई॥
राम देखाबहिं अनुजहि रचना किहि मृदु मधुर मनोहर बचना॥
लब निमेष महुँ भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया॥
भगति हेतु सोइ दीनदयाला। चितवत चिकत धनुष मखसाला
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं। जानि बिलंबु बास मन माहीं॥
जासु बास हर कहुँ हर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई॥
किह बातें मृदु मधुर सुहाई। किए विदा बालक बरिआई॥
दो०-सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ।

गुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ ॥२२५॥
निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा। सवहीं संध्यावंदनु कीन्हा।।
कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी।।
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

मुनिवर सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥ जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत विविध जप जोग विरागी॥ तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ बार वार मुनि अग्या दीन्ही । रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ चापत चरन लखनु उर लाएँ । सभय सप्रेम परम सचु पाएँ ॥ पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पौढ़े धरि उर पद जलजाता॥

दो०-उठे छखनु निसि बिगत सुनि अहनसिखा धुनि कान।

गुर तें पहिलेहिं जगतपित जागे रामु सुजान ॥२२६॥
सकल सौच करि जाइ नहाए। नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए॥
समय जानि गुर आयसु पाई। लेन प्रसून चले दोउ भाई॥
भूप बागु बर देखेउ जाई। जैहँ बसंत रितु रही लोभाई॥
लागे विटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि विताना॥
नव पछव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुर रूख लजाए॥
चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत विहग नटत कल मोरा॥
मध्य बाग सक सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा॥
विमल सलिल्छ सरसिज बहुरंगा। जलखग कूजत गुंजत भृंगा॥

दो०-बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरघे बंधु समेत।
परम रम्य आरामु यहु जो रामिह सुख देत॥२२७॥
चहुँद्रिषि चितइ पूँछि मालीगन। लगे लेन दल फूल मुदित मन॥
तेहि अवसर सीता तहुँ आई। गिरिजा पूजन जननि पटाई॥
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

संग सखीं सब सुभग सयानीं।गाविह गीत मनोहर बानीं।।
सर समीप गिरिजा गृह सोहा। वरिन न जाइ देखि मनु मोहा।।
मजनु करि सर सिखन्ह समेता। गई मुदित मन गौरि निकेता।।
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वरु मागा।।
एक सखी सिय संगु विहाई। गई रही देखन फुलवाई।।
तेहिं दोउ बंधु विलोके जाई। प्रेम विवस सीता पिहें आई।।
दो०—तासु दसा देखी सिखन्ह पुलक गात जलु नैन।

कहु कारनु निज हरष कर प्छिह सब मृदु बैन ॥२२८॥
देखन बागु कुअँर दुइ आए। वय किसोर सब भाँति सुहाए॥
स्थाम गौर किमि कहाँ वखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी॥
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी। सिय हियँ अति उतकंठा जानी॥
एक कहइ नृपसुत तेइ आली। सुने जे मुनि सँग आए काली॥
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्ववस नगर नर नारी॥
वरनत छिव जहँ तहँ सब लोगू। अविस देखिआहिं देखन जोगू॥
तासु वचन अति सियहि सोहाने। दरसलागि लोचन अकुलाने॥
चली अग्र किर प्रिय सिख सोई। प्रीति पुरातन लखइन कोई॥

दो०—सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत।

चिकत बिलोकित सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत॥२२९॥

कंकन किंकिनि न् पुर धुनि सुनि। कहत लखन सन रामु दृदयँ गुनि

मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसाबिस्व विजय कहँ कीन्ही॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

अस किह फिरि चितए तेहि ओरा। सिय मुख सिस भए नयन चकोरा भए विलोचन चारु अचंचल । सनहुँ सकुचि निमित के दिगंचल देखि सीय सोभा सुखु पावा। हृदयँ सराहत बचनु न आवा॥ जनु विरंचि सब निज निपुनाई। विरचि विस्व कहँ प्रगटि देखाई सुंदरता कहुँ सुंदर करई। छविग्रहँ दोपसिखा जनु बरई॥ सब उपमा किव रहे जुठारी। केहिं पटतरों बिदेहकुमारी॥

दो०-ितय सोभा हियँ बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि ।

बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि॥२३०॥
तात जनकतनया यह सोई। धनुषजग्य जेहि कारन होई॥
पूजन गौरि सखीं लै आई। करत प्रकासु फिरइ फुलवाई॥
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोभा॥
सो सबु कारन जान विधाता। फरकिहं सुभद अंग सुनु भ्राता॥
रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ॥
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहिं सपनेहुँ परनारि न हेरी॥
जिन्ह कै लहिं न रिपु रन पीठी। निहं पाविहं परितय मनु डीठी॥
मंगन लहिं न जिन्ह कै नाहीं। ते नरवर थोरे जग माहीं॥

दो०-करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान।

मुख सरोज मकरंद छबि करइ मधुप इव पान ॥२३१॥ चितवति चितत चहूँ दिसि सीता।कहुँ गए तपिकसोर मनु चिंता।। cc-लहूँ विस्तोक्ष्य सामक्ष्य नेती। खाद तहुँ ब्रिस इस्मलु सित ओनी॥ लता ओट तब सिखन्ह लखाए। स्यामल गौर किसोर सुहाए॥ देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निजनिधि पहिचाने॥ थके नयन रघुपति छिब देखें। पलकिन्हिंहूँ परिहरीं निमेषें॥ अधिक सनेहें देह भे भोरी। सरद सिसिह जनु चितव चकोरी लोचन मग रामिह उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सवानी॥ जब सिय सिखन्ह प्रेमबस जानी। किह न सकिह कछु मन सकुचानी दो ० — लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ। निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल विलगाइ॥ २३२॥ सोभा सीव सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा॥

निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाइ ॥२३२॥ सोभा सीव सुभग दोउ वीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा॥ मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच विच कुसुम कली के भाल तिजक अमिवेंदु सुहाए। अवन सुभग भूषन छिव छाए॥ विकट भृकुटि कच घूघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥ चारु चित्रुक नासिका कपोला। हास विलास लेत मनु मोला॥ मुखछिव किह न जाइ मोहि पाहीं। जो विलोकि बहु काम लजाहीं॥ उर मिन माल केंबु कल गीवा। काम कलभ कर भुज बलसींवा॥ सुमन समेत बाम कर दोना। सावर कुअँर सखी सुठि लोना॥ दो०-केहरिकटि पट पीत धर सुषमा सील निधान।

देखि भानुकुलभूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ धरि धीरजु एक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥

बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूपिकसोर देखि किन छेहू ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative सकुचि सीयँ तब नयन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे॥
नख सिख देखि राम के सोभा। सुमिरि पिता पनु मनु अति छोमा
पर बस सिखन्ह लखी जब सीता। भयउ गहरु सब कहिं सभीता॥
पुनि आउब एहि बेरिआँ काली। अस किह मन बिहसी एक आली
गूंढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयउ बिलंबु मातु भय मानी॥
धरि बिड़ धीर रामु उर आने। फिरी अपनपउ पितुबस जाने॥

दो०—देखन मिस मृग बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि। निरखि निरखि रघुबीर छबि बाढ़ह प्रीति न थोरि॥२३४॥

जानि कठिन सिवचाप बिस्रित । चली राखि उर स्यामल मूरति॥
प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा गुन खानी॥
परम प्रेममय मृदु मिस कीन्ही। चार चित्त भीतीं लिखि लीन्ही॥
गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी॥
जय जय गिरिवरराज किसोरी। जय महेस मुख चंद चकोरी॥
जय गजबदन षडानन माता। जगत जननि दामिनि दुति गाता
नहिं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाउ वेद निहं जाना॥
भव भवविभव पराभव कारिनि। विस्व विमोहनि स्वबस विहारिनि

दो०-पितदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख।
महिमा अमित न सकिं किह सहस सारदा सेष ॥२३५॥
सेवत तोहि सुलभ फल चारी। वरदायनी पुरारि पिआरी॥

CC-0देखि पुज्जि पुद्ध कामल दुम्होते । सुज्जि सुतु होद्धिल सुस्त्रोते ॥

मोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सबही कें॥ कीन्हे उँ प्रगट न कारन तेहीं। अस किह चरन गहे वैदेहीं॥ विनय प्रेम वस भई भगनी। खसी माल मूरति मुसुकानी॥ सादर सियँ प्रसादु सिर घरेऊ। बोली गौरि हरषु हियँ भरेऊ॥ सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी॥ नारद बचन सदा सुचिसाचा।सो बह मिलिहि जाहिं मनु राचा॥ छं०-मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो । करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषीं अली। तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥ सो०-जानि गौरिअनुकूल सिय हिय हरपुन जाइ कहि।

मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥

हृद्यँ सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई॥ राम कहा सबु कौसिक पाहीं।सरलसुभाउ छुअत छल नाहीं॥ सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दुहू भाइन्ह दीन्ही ॥ सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे। रामुलखनु सुनि भए सुखारे॥ करि भोजनु मुनिवर विग्यानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। बिगतदिवसुगुरु आयसुपाई। संध्या करन चले दोउ भाई॥ प्राची दिसि सित उयउ सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुख् पावा बहुरि विचार कीन्ह मन माहीं । सीय वदन सम हिमकर नाहीं ।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

दो०-जनसु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन सलीन सकलंक।

सिय सुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक ॥२३७॥

घटइ बढ़इ बिरिहिन दुखदाई। ग्रसइ राहु निज संधिहिं पाई॥ कोक सोकप्रद पंकज द्रोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही॥ बैदेही मुख पटतर दीन्हे। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे॥ सिय मुख छिब विधु ब्याज बखानी। गुर पहिं चले निसा बिड़ जानी किर मुनि चरन सरोज प्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा॥ बिगत निसा रघुनायक जागे। बंधु बिलोकि कहन असलागे॥ उयउ अरुन अवलोकहु ताता। पंकज कोक लोक सुखदाता॥ बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु बानी॥

दो॰-अरुनोद्यँ सकुचे कुमुद उडँगन जोति मलीन । जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन ॥२३८॥

तृप सब नखत करहिं उजिआरी। टारिन सकहिं चाप तम भारी।।
कमल कोक मधुकर खग नाना। हरषे सकल निसा अवसाना।।
ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे। होइहिं टूटें धनुष सुखारे।
उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेजु प्रकासा।।
रिव निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया।।
तव भुज बल महिमा उदघाटी। प्रगटी धनु विघटन परिपाटी।।
बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने। होइ सुन्नि सहज पुनीत नहाने।।

ट-निखाक्तिमा सुनि द्युष्ठ-पृद्धिकाराष्ट्रीकारा सुने सुनि सहज पुनीत नहाने।।

सतानंदु तब जनक बोलाए। कौसिक मुनि पहिं तुरत पठाए॥ जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई। हरषे बोलि लिए दोउ भाई॥ दो०-सतानंद पद बंदि प्रभु बैठे गुर पहिं जाइ।

-सतानद पद बाद अनु पठ गुर राख आर् चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ ॥२३९॥

मासपारायण, आठवाँ विश्राम नवाह्नपारायण, दूसरा विश्राम

सीय स्वयंवर देखिअ जाई।ईसु काहि धों देइ बड़ाई॥ लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तव जापर होई॥ हरषे मुनि सब मुनि वर बानी। दीन्हि असीस सबिं सुखु मानी॥ पुनि मुनिबृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुषमख साला॥ रंगभूमि आए दोउ भाई। असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई॥ चले सकल गृह काज विसारी। बाल जुवान जरठ नर नारी॥ देखी जनक भीर भै भारी। सुचि सेवक सब लिए हँकारी॥ तुरत सकल लोगन्ह पिं जाहू। आसन उचित देहु सब काहू॥ दों -किह मृदु बचन बिनीत तिन्ह बैठारे नरनारि।

उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥२४०॥

राजकु अँर तेहि अवसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए॥
गुन सागर नागर बर बीरा। सुंदर स्थामल गौर सरीरा॥
राज समाज विराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग विधु पूरे॥

CC-0 जिन्ह कें रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी॥

CC-0 जिन्ह कें रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी॥

देखिहं रूप महा रनधीरा। मनहुँ बीर रसु घरें सरीरा॥ डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरित भारी॥ रहे असुर छल छोनिप बेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन सुखदाई॥ दो०—नारि बिलोकिहं हरिष हियँ निज निज रुचि अनुरूप।

जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥२४१॥

बिदुषन्ह प्रभु विराटमय दीसा। बहु मुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकिहं कैसें। सजन सगे प्रिय लागिहं जैसें।। सिहत विदेह बिलोकिहं रानी। सिमुसम प्रीति न जाति बखानी जोगिन्ह परम तत्त्वमय भामा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा।। हिर भगतन्ह देखे दोउ भ्राता। इष्टदेव इव सब मुख दाता।। रामिह चितव भायँ जेहि सीया सो सनेहु मुखु निहं कथनीया।। उर अनुभवति न किह सक सोऊ। कवन प्रकार कहै किब कोऊ॥ एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहिं तस देखेउ कोसलराऊ॥

दो०-राजत राज समाज महुँ कोसलराज किसोर। सुंदर स्थामल गौर तन बिख बिलोचन चोर॥२४२॥

सहज मनोहर मूरित दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के॥ चितवनि चारु मार मनु हरनी। भावति दृदय जाति नहिंबरनी CC-0क्काकोळ्ळ शुक्तिल्हुं, ज्ञालोल्छ के। विस्तुक अभ्यत्सुं सुक्काकोल्छ के। कुमुदबंधु कर निंदक हाँसा। भृकुटी विकट मनोहर नासा॥ भाल विसाल तिलक झलकाहीं। कच विलोकि अलि अवलि लजाहीं पीत चौतनीं सिरन्हि सुहाई। कुसुम कलीं विच बीच बनाई॥ रेखें रुचिर कंबु कल गीवाँ। जनु त्रिभुवन सुपमा की सीवाँ॥ दो०—कुंजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल।

वृषभ कंध केहरि ठवनि बल निधि बाहु बिसाल ॥२४३॥ किट त्नीर पीत पट बाँधें। कर सर धनुष बाम बर काँधें।। पीत जग्य उपवीत सुहाए। नस्य सिख मंजु महाछिवि छाए॥ देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥ हरषे जनकु देखि दोउ भाई। मुनिपद कमल गहे तब जाई॥ किर बिनती निज कथा सुनाई। रंग अविन सब मुनिहि देखाई॥ जहँ जहँ जाहिं कुअँर बर दोऊ। तहँ तहँ चिकत चितव सबु कोऊ॥ निज कस्व रामिह सबु देखा।कोउन जान कछु मरमु बिसेषा॥ भिल रचना मुनि नृप सन कहेऊ। राजाँ मुदित महासुल लहेऊ॥ दो०—सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल।

मुनि समेत दोउ बंधु तहँ बैठारे महिपाल ॥२४४॥
प्रभुहि देखि सब नृप हियँ हारे। जनु राकेस उदय भएँ तारे॥
असि प्रतीति सब के मन माहीं। राम चाप तोरब सक नाहीं॥
बिनु भंजेहुँ भव धनुषु विसाला। मेलिहि सीय राम उर माला॥
CC-अस्विकाहित्वस्ताहु । इर्डो हिस्स हिता प्र ते विकास है।

बिहसे अपर भूप सुनि बानी। जे अविवेक अंध अभिमानी॥ तोरेहुँ धनुषु ब्याहु अवगाहा। विनु तोरें को कुअँरि बिआहा॥ एक बार कालउ किन होऊ। सिय हित समर जितव हम सोऊ॥ यह सुनि अवर महिप मुसुकाने। धरमसील हरिभगत सयाने॥

सो०-सीय बिआहबि राम गरब दूरि करि नृपन्ह के।

जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥२४५॥

ब्यर्थ मरहु जिन गाल वजाई। मन मोदकिन्ह कि भूख बुताई। सिख हमारि सुनि परम पुनीता। जगदंवा जानहु जियँ सीता।। जगत पिता रघुपतिहि विचारी। भिर लोचन छिब लेहु निहारी।। सुंदर सुखद सकल गुन रासी।ए दोउ वंधु संभु उर वासी।। सुधा समुद्र समीप विहाई। मृगजलु निरित्व मरहु कत धाई।। करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा। हम तौ आजु जनम फलु पावा।। अस किह भले भूप अनुरागे। रूप अनूप विलोकन लागे।। देखिह सुर नभ चढ़े विमाना। वरषिह सुमन करिह कलगाना।।

दो - जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ। चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ॥२४६॥

सिय सोभा निहं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप गुन खानी ॥ उपमा सकल मोहि लघु लागीं। प्राकृत नारि अंग अनुरागीं॥ सिय बर्गिअ तेइ उपमा देई। कुकबि कहाइ अजमु को लेई॥ CC-0 ASI Spinagar Circle (application) कि सिय बर्गिअ ति कहा कमनीया।

गिरा मुखर तन अरध भगानी। रति अति दुखित अतनु पति जानी विष वाहनी बंधु प्रिय जेही। कहिअ रमासम किमि वैदेही॥ जौं छवि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई॥ सोभा रजु मंदह सिंगारू। मथे पानि पंकज निज मारू॥ दो०-एहि बिधि उपजै छच्छि जब सुंदरता सुख मूछ।

तद्पि सकोच समेत किब कहिंह सीय समत्ल ॥२४७॥

चलीं संग लै सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर बानी।।
सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जनिन अनुलित छिव भारी
भूषन सकल सुदेस सुहाए।अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए॥
रंगभूमि जब सिय प्रगुधारी।देखि रूप मोहे नर नारी॥
हरिष सुरन्ह दुंदुभीं बजाई। बरिष प्रसून अपछरा गाई॥
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकल भुआला॥
सीय चितत चित रामिह चाहा। भए मोहबस सब नरनाहा॥
मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे ललिक लोचन निधि पाई॥

दो०-गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि । लागि बिलोकन सखिन्हतन रघुबीरहि उर आनि ॥२४८॥

राम रूपु अरु सिय छविदेखें। नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें॥ सोचिह सकल कहत सकुचाहीं। विधि सन विनय करिह मन माहीं हरु विधि वेगि जनक जड़ताई। मित हमारि असि देहि सुहाई॥ CC-विस्कृकिताइप्रस्त लिख्न गुनाहि। सीहिट्याम Aकर करें प्रिताहि॥ जगु भल कहिहि भाव सब काहू। हठ कीन्हें अंतहुँ उर दाहू॥
एहिं लालसाँ मगन सब लोगू। बरु साँवरो जानकी जोगू॥
तब बंदीजन जनक बोलाए। बिरिदावली कहत चिल आए॥
कह नृपु जाइ कहहु पन मोरा। चले भाट हियँ हरषु न थोरा॥
दो०—बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल।

पन बिदेह कर कहिं हम भुजा उठाइ विसाल ॥२४९॥

नृप भुजबलु विधु सिवधनु राहू । गरूअकठोर बिदित सब काहू ॥ रावनु बानु महाभट भारे। देखि सरासन गवँहिं सिधारे ॥ सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा। राज समाज आजु जोइ तोरा॥ त्रिभुवन जय समेत बैदेही। विनहिं विचार बरइ हिंठ तेही ॥ सुनि पन सकल भूप अभिलाषे। भटमानी अतिसय मन माले॥ परिकर बाँध उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई॥ तमिक ताकि तिक सिवधनु धरहीं। उठइन कोटि भाँति बलु करहीं। जिन्ह के कछु विचार मन माहीं। चाप समीप महीप न जाहीं॥

दो०-तमकि धरहिं धनु मूद नृप उठइ न चलहिं लजाइ।

मनहुँ पाइ भटबाहु बलु अधिकु अधिकु गरुआइ॥२५०॥
भूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा॥
डगइ न संभु सरासनु कैसें। कामी बचन सती मनु जैसें॥
सब नृप भए जोगु उपहासी। जैसें बिनु विराग संन्यासी॥
CC-0 स्वितिऽ।विद्वास्थ विदिशा अभागि विकित्याप सर्विद्वासी।

श्रीहत भए हारि हियँ राजा। बैठे निज निज जाइ समाजा। नृपन्ह बिलोकि जनकु अकुलाने। बोले बचन रोष जनु साने।। दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना।। देव दनुज धरि मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनधीरा।। दो०-कुअँरिमनोहर बिजय बिह कोरित अति कमनीय।

पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥

कहहु काहि यहु लाभुन भावा। काहुँ न संकर चाप चढ़ावा॥
रहउ चढ़ाउव तोरव भाई। तिलु भरि भूमिन सके छड़ाई॥
अब जिन कोउ माखै भट मानी। वीर विहीन मही मैं जानी॥
तजहु आस निज निज गृह जाहू। लिखान विधि वैदेहि विवाहू॥
सुकृतु जाइ जों पनु परिहरऊँ। कुअँरि कुआरि रहउ का करऊँ॥
जों जनते उँ विनु भट भिव भाई। तो पनु करि होते उँ न हँ साई॥
जनक वचन सुनि सब नर नारी। देखि जानिकहि भए दुखारी॥
माखे लखनु कुटिल भईं भों हैं। रदपट फरकत नयन रिसों हैं॥

दो०-किह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान।

नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥
रघुवंसिन्ह महुँ जहँ कोउ होई। तेहिंसमाज अस कहइ न कोई॥
कही जनक जिस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मिन जानी॥
सुनहु भानुकुल पंकज भान्। कहउँ सुभाउ न कछु अभिमान्

СС-0. महाकुक्त अनुसाम्बर्णामा भागों। कांद्रक इव ब्रह्मां कुल अनुमानों॥

काचे घट जिमि डारों फोरी। सकउँ मेर मूलक जिमि तोरी॥
तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना॥
नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुकु करौं बिलोकिअसोऊ॥
कमल नाल जिमि चार चढ़ावों। जोजन सत प्रमान लै धावों॥
दो०—तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ।

जों न करों प्रभु पद सपथ कर न धरों धनु भाष ॥२५३॥

लखन सकोप वचन जे बोले। डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ सकल लोग सब भूप डेराने। सिय हियँ हरषु जनकु सकुचाने॥ गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं। मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं॥ सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे॥ बिस्वामित्र समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी॥ उठहु राम भंजहु भवचापा। मेटहु तात जनक परितापा॥ सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा। हरषु विषादु न कछु उर आवा॥ ठाड़े भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुवा मृगराजु लजाएँ॥

दो०-उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बालपतंग।

बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन मृंग ॥२५४॥
नृपन्ह केरि आसा निसि नासी। बचन नखत अवली न प्रकासी॥
मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उल्क लुकाने॥
भए बिसोक कोक मुनि देवा। बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा॥
ितुरि पेट्ट बिह्यसहिस अमुस्रामा गणपि सुनिम्ह सम कायकु प्रातामा गण्ड

सहजहिं चले सकल जग स्वामी। मत्त मंजु वर कुंजर गामी। चलत राम सर्व पुर नर नारी। पुलक पूरि तन भए सुखारी। ं बंदि पितर सुर सुकृत सँभारे। जौं कछु पुन्य प्रभाउ हमारे॥ तौ सिवधनु मृनाल की नाई। तोरहुँ रामु गनेस गोसाई॥ दो०-रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ।

सीता मातु सनेह बस बचन कहइ विलखाइ ॥२५५॥ सिख सब कौतुकु देखनिहारे। जेउ कहावत हितू हमारे।। कोउ न बुझाइ कहइ गुर पाहीं। ए बालक अप्ति हठ भलि नाहीं। रावन बान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥ सो धनु राजकुअँर कर देहीं। वाल मराल कि मंदर लेहीं॥ भूप सयानप सकल सिरानी। सखि विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदु बानी। तेजवंत लघु गनिअ न रानी॥ कहँ कुंभज कहँ सिंधु अपारा। सोषेउ सुजसु सकल संसारा॥ रिव मंडल देखत लघु लागा। उदयँ तासु तिसुवन तम भागा। दो०-मंत्र परम लघु जासु वस विधि हरि हर सुर सर्व।

महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस खर्व ॥२५६॥ काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अपने बस कीन्हे॥ देवि तजिअ संसउ अस जानी। भंजव धनुषु राम सुनु रानी।। सखी बचन सुनि भै परतीती। मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीती॥ CC-0. ब्रह्म Simagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

मनहीं मन मनाव अकुलानी। होहु प्रसन्न महेस भवानी॥ करहु सफल आपनि सेवकाई। किर हितु हरहु चाप गरुआई॥ गननायक बरदायक देवा। आजुलगें कीन्हिउँ तुअ सेवा॥ बार बार विनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी॥ दो०-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर।

भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥२५७॥
नीकें निरिष्त नयन भिर सोभा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा
अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत निहं कलु लाभु न हानी॥
सचिव सभय सिख देइ न कोई। बुध समाज बड़ अनुचित होई॥
कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहँ स्यामल मृदुगात किसोरा॥
विधि केहि भाँति धरौँ उर धीरा। सिर्स सुमन कन वेधिअ हीरा॥
सकल सभा कै मित भै भोरी। अब मोहि संभु चाप गित तोरी॥
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी। होहि हरुअ रघुपतिहिनिहारी॥
अति परिताप सीय मन माहीं। लब निमेष जुग सय सम जाहीं॥

दो॰-प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल। खेलतं मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल ॥२५८॥

गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी। प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ लोचन जलु रह लोचन कोना। जैसें परम कृपन कर सोना॥ सकुची ब्याकुलता बढ़ि जानी। धरि धीरजु प्रतीति उर आनी॥ ८८ सन्भानामा कोरावसु सामा। एकुपसिपद संगोक्त विस्तुपर स्थान। तो भगवानु सकल उर वासी। करिहि मोहि रघुवर के दासी॥ जिहि कें जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू॥ प्रभुतन चितइ प्रेम तन ठाना। क्रियानिधान राम सबु जाना॥ सियहि विलोकि तकेउ धनु कैसें। चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसें

दो०-लखन लखेउ रघुवंसमिन ताकेउ हर कोदंडु। पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांडु॥२५९॥

दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला। धरहु धरिन धिर धीर न डोला।।
रामु चहिंह संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा।।
चाप समीप रामु जब आए। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए।।
सब कर संसउ अरु अग्यान्। मंद महीपन्ह कर अभिमान्।।
भृगुपित केरि गरब गरुआई। सुर मुनिबरन्ह केरि कदराई।।
सिय कर सोचु जनक पिछतावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा।।
संभुचाप बड़ बोहितु पाई। चड़े जाइ सब संगु बनाई।।
राम बाहुबल सिंधु अपारू। चहत पारु नहिं कोउ कड़हारू।।

दो०-राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि। चितर्इ सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेषि॥२६०॥

देखी विपुल विकल वैदेही। निमित्र विहात कलप सम तेही।।
नृत्रित बारि विनु जो तनु त्यागा। मुएँ कर इका सुधा तड़ागा।।
का बरवा सब कृती सुखानें। समय चुकें पुनि का पछितानें।।
उसका विका कार्यिक कार्यकी, देखी। असु पुलके लिल सिता विनि विनि विनि विनि

गुरिह प्रनामु मनिह मन कीन्हा। अति लाघवँ उठाइ धनु लीन्हा॥ दमके उदामिनि जिमि जब लयक। पुनि नभ धनु मंडलसम भयक लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़ें। काहुँ न लखा देख सबु ठाढ़ें॥ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा॥

छं०-भरे भुवन घोर कठोर रव रिब बाजि तिज मारगु चले। चिक्करहिं दिग्गज डोल मिह अहि कोल कृहम कलमले॥ सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल बिकल बिचारहीं। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयित बचन उचारहीं॥

सो०-संकर चापु जहाजु सागरु रघुवर वाहुवलु । बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बस॥२६१॥

प्रभु दोउ चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भए सुखारे॥ कौसिकरूप पयोनिधि पावन। प्रेम बारि अवगाहु सुहावन॥ रामरूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकाविल भारी॥ बाजे नभ गहगहे निसाना। देववधू नाचिहं करि गाना॥ बहादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रसंसिहं देहिं असीसा॥ बिरसिहं सुमन रंग बहु माला। गाविहं किंनर गीत रसाला॥ रही भुवन भिर जय जय बानी। धनुष्मंग धुनि जात न जानी॥ मुदित कहिं जहँ तहँ नर नारी। भंजेउ राम संभुधनु भारी॥

दो०-वंदी मागध सूतगन बिरुद वदहिं मतिधीर । CC-0. ASI Sriकारहिं मिस्त्रविशकोगिस्थिक्षणगर्थकियानिकारिं। भिरुद्धा झाँझि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंतुभी सुहाई॥ वाजिहें बहु बाजिने सुहाए। जहँतहँ जुवितन्ह मंगल गाए॥ सिखन्ह सहित हरषी अति रानी। सखत धान परा जनु पानी॥ जनक लहेउ सुखु सोचु विहाई। पैरत थकें थाह जनु पाई॥ श्रीहत भए भूप धनु टूटे। जैसें दिवस दीप छवि छूटे॥ सीय सुखिह बरिन अ केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जलु स्वाती॥ रामिह लखनु विलोकत कैसें। सिसिह चकोर किसोरकु जैसें॥ सतानंद तब आयसु दीन्हा। सीताँ गमनु राम पहिं कीन्हा॥

दो०—संग सखीं सुंदर चतुर गाविहें मंगलचार। गवनी बाल मराल गित सुषमा अंग अपार ॥२६३॥

सिखन्ह मध्य सिय सोहित कैसें। छिबिगन मध्य महाछिवि जैसें।। कर सरोज जयमाल सुहाई। विस्व विजय सोभा जेहिं छाई॥ तन सकोचु मन परम उछाहू। गूढ़ प्रेमु लिख परइ न काहू॥ जाइ समीप राम छिवि देखी। रिह जनु कुअँरि चित्रं अवरेखी चतुर सखीं लिख कहा बुझाई। पिहरावहु जयमाल सुहाई॥ सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवस पिहराइ न जाई॥ सोहत जनु जुग जलज सनाला। सिहिह सभीत देत जयमाला॥ गाविहें छिवि अवलोकि सहेली। सियँ जयमाल राम उर मेली॥

सो०-रघुवर उर जयमाल देखि देव बरिसहिं सुमन । CC-0 सकुव्यक्तकुक्षसभाव जुक्कालिए Collection स्मार्गन ॥३६ १॥। पुर अरु ब्योम बाजने बाजे। खल भए मिलन साधु सब राजे!!
सुर किंनर नर नाग मुनीसा। जय जय जय किंद देहिं असीसा॥
नाचिहं गाविहं विश्वध बधूटीं। बार बार कुसुमांजिल छूटीं॥
जहँ तहँ विष्ठ वेदधुनि करहीं। बंदी विरिदाविल उच्चरहीं॥
मिहिपाताल नाक जसु ब्यापा। राम बरी ितय भंजेउ चापा॥
करिहं आरती पुर नर नारी। देहिं निछाविर विक्त विसारी॥
सोहित सीय राम कै जोरी। छिवि सिंगाइ मनहुँ एक ठोरी॥
सखीं कहिंह प्रभुपद गहु सीता। करितन चरन परस अति भीता॥

दो०-गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। मन बिहसे रघुवंसमनि प्रीति अलौकिक जानि॥२६५॥

तब सिय देखि भूप अभिलापे। कूर कपूत मूढ़ मन माले॥
उठि उठि पहिरिसनाह अभागे। जह तह गाल बजावन लागे॥
लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ। धिर बाँधहु नृप बालक दोऊ॥
तोरें धनुषु चाड़ निहंं सर्र्इ। जीवत हमिह कुअँरिको बर्र्इ॥
जौं बिदेहु कछु करै सहाई। जीतहु समर सिहत दोउ भाई॥
साधु भूप बोले सुनि बानी। राजसमाजिह लाज लजानी॥
बेख प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकिह संग सिधाई॥
सोइस्रता कि अब कहुँ पाई। असि बुधि तौ बिधि मुहँ मिस लाई

दो०-देखहु रामहि नयन भरि तिज इरिषा मदु कोहु।

बैनतेय बिल जिमि चह काग्। जिमि ससु चहै नाग अरि भाग्॥ जिमि चह कुसल अकारन कोही। सब संपदा चहै सिवद्रोही॥ लोखप कल कीरित चहई। अकलंकता कि कामी लहई॥ हिर पद विमुख परम गित चाहा। तस तुम्हार लालचु नरनाहा॥ कोलाहल सुनि सीय सकानी। सखीं लवाइ गई जहँ रानी॥ रामु सुभायँ चले गुरु पाहीं। सिय सनेहु बरनत मन माहीं॥ रानिन्ह सहित सोच बस सीया। अब धौं विधिह काह करनीया॥ भूप बचन सुनि इत उत तकहीं। लखनु राम डर बोलि न सकहीं॥ दो०-अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप।

मनहुँ मत्त राजरान निरिख सिंघिकसोरिह चोप ॥२६७॥

खरभर देखि विकल पुर नारों। सब मिलि देहिं महीपन्ह गारों॥ तेहिं अवसर मुनि सिवधनु भंगा। आयउ भृगुकुल कमल पतंगा॥ देखि महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लवा लुकाने॥ गौरि सरीर भूति भल भाजा। भाल विसाल त्रिपुंड विराजा॥ सीस जटा ससिवदनु मुहावा। रिस बस कछुक अरुन होइ आवा भृकुटी कुटिल नयन रिस राते। सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते॥ वृषभ कंध उर बाहु विसाला। चार जनेउ माल मृगछाला॥ किट मुनिवसन तून दुइ बाँधे। धनु सर कर कुठार कलकाँधें॥

दो०—सांत बेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप। CC-0. A**अकि।सुवितलु**लानु सीरातस्त्रशास्त्रजाहँ सब् द्विप्नु धारे हिसीशांश्व देखत भृगुपति वेषु कराला। उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहि कहि निज नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा। जेहि सुभाय चितवहिं हितु जानी। सो जानइ जनु आइ खुटानी। जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनामु करावा।। आसिष दीन्हि सखीं हरषानीं। निज समाज लै गई सयानीं।। बिस्वामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोउ भाई।। रामु लखनु दसरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि मल जोटा।। रामहि चितइ रहे थिक लोचन। रूप अपार मार मद मोचन।। दो०-बहरि बिलोक बिदेह सन कहहु काह अति भीर।

पूँछत जानि अजान जिमि ब्यापेड कोषु सरीर ॥२६९॥
समाचार कि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए॥
सुनत बचन फिरि अनत निहारे। देखे चारखंड मिह डारे॥
अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा॥
बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू। उलट उँ मिह जहूँ लहितवराज्॥
अति इक उतक देत नृषु नाहीं। कुटिल भूप हरषे मन माहीं॥
सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचिह सकल त्रास उर भारी॥
मन पिछताति सीय महतारी। बिधि अब सँवरी बात विगारी॥
भृगुपति कर सुभाउ सुनि सीता। अरध निमेष कलप सम बीता॥
दो • सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीर।

हृद्रमँ न हर्रे विषादु कछु बोले श्रीरघुवीरु ॥२००॥

CC-0. ASI Srinagar द्वारिश्व प्राथित प्राथित किया दिन्द्र के Agriculture

नाथ संभुधनु भंजिनहारा। होइहि केउ एक दास तुम्हारा। अायसु काह कहिअ किन मोही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करै सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई। सुनहु राम जेहिं सिवधनु तोरा। सहसवाहु सम सो रिपु मोरा। सो विलगाउ विहाइ समाजा। न त मारे जैहिंह सब राजा। सुनि मुनिवचन लखन मुसुकाने। बोले परसुधरिह अपमाने। बहु धनुहीं तोरीं लरिकाई। कवहुँन असि रिस कीन्हिगोसाई एहि धनु पर ममता केहि हेत्। सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेत्।

दो०-रे नृप बालक काल वस बोलत तोहि न सँभार।

धनुही सम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार ॥२७१॥

लखन कहा हँित हमरें जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना।। का छित लाभु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरें॥ छुअत टूट रघुपतिहु न दोस्। मुनिबिनु का जकरिअ कतरोस्॥ बोले चितइ परसु की ओरा। रेसठ सुनेहि सुभाउ न मोरा॥ बालकु बोलि बधउँ निहं तोही। केवल मुनि जड़ जानिह मोही॥ बाल ब्रह्मचारी अति कोही। बिख्न बिदित छित्रय कुल दोही॥ भुजवल भूमि भूप बिनु कीन्ही। बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही॥ सहसबाहु भुज छेदनिहारा। परसु विलोकु महीपकुमारा॥

दो ॰ – मातु पितहि जनि सो व्यस करिस महीसकिसोर । CC-0. AS भूमिन्हु के आर्थका ब्रह्म सार्थित सीरे अविद्योर आरोशी ve विहसि लखनु बोले मृदु बानी। अहो मुनीसु महा भटमानी॥
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारू॥
इहाँ कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मिर जाहीं॥
देखि कुठारु सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना॥
भृगुसुत समुझि जनेउ विलोकी। जो कछु कहहु सहउँ रिस रोकी॥
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरें कुल इन्ह पर न सुराई॥
बधें पापु अपकीरति हारें। मारतहूँ पा परिअ तुम्हारें॥
कोटि कुलिससम बचनु तुम्हारा। ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा॥

दो०-जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर।

सुनि सरोष भृगुबंसमिन बोले गिरा गभीर ॥२७३॥ कौसिक सुनहु मंद यहु बालकु। कुटिल कालवस निज कुल घालकु भानु बंस राकेस कलंकू। निपट निरंकुस अबुध असंकू॥ काल कवलु होइहि छन माहीं। कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं॥ तुम्ह हटकहु जों चहहु उबारा। किह प्रतापु बलु रोषु हमारा॥ लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा। तुम्हिह अछत को बरनै पारा॥ अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भाँति बहु बरनी॥ निहंं संतोषु त पुनि कछु कहहू। जिन रिस रोकि दुमह दुख सहहू॥ बीरबती तुम्ह धीर अछोभा। गारी देत न पावह सोभा॥

 तुम्ह तौ कालु हाँक जनु लावा। बार बार मोहि लागि बोलावा।।
सुनत लखन के बचन कठोरा। परसु सुधारि धरेउ कर घोरा।।
अब जिन देइ दोसु मोहि लोगू। कटुवादी बालकु बधजोगू॥
बाल विलोकि बहुत मैं बाँचा। अब यहु मरिनहार भा साँचा॥
कौसिक कहा लिस अपराधू। बाल दोष गुन गनिहं न साधू॥
खर कुठार मैं अकहन कोही। आगें अपराधी गुहदोही॥
उतर देत लोड़ उँ बिनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारें॥
नतएहि काटि कुठार कठोरें। गुरिह उरिन होते उँ अमथोरें॥

दो०-गाधिसूनु कह हद्यँ हँसि मुनिहि हरिअरइ सूझ ।

अयमय खाँड़ न ऊखमय अन्हुँ न बूझ अनूझ ॥२७५॥
कहेउ लखन मुनिमील तुम्हारां। को नहिं जान विदित संसारा ॥
माता पितिह उरिन भए नीकें। गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीकें॥
सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा। दिन चिल गए ब्याज बड़ बाढ़ा
अव आनिअ ब्यवहरिआ बोली। तुरत देउँ में थैली खोली॥
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा॥
भगुवर परसु देखावहु मोही। विप्र विचारि बचउँ रुगद्रोही॥
मिले न कब हुँ सुभट रन गाढ़े। द्विज देवता घरहि के बाढ़े॥
अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुगित सयनहिं लखनु नेवारे॥
दो० – लखन उत्तर आहुति सरिस भगुवर कोषु कुसानु।

CC-0. A बहुन होति जुड सम बचन बोले रघुकुलभान ॥२७६॥

नाथ करहु वालक पर छोहू। स्ध दूधमुख करिअ न कोहू॥ जों पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना। तो कि वराविर करत अयाना॥ जों छरिका कछु अचगरि करहीं। गुर पितु मातु मोद मन भरहीं॥ किरिअ कुपा सिमु सेवक जानी। तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी॥ राम बचन मुनि कछुक जुड़ाने। किह कछु लखनु बहुरि मुमुकाने हँसत देखि नख सिख रिस ब्यापी। राम तोर भ्राता वड़ पावी॥ गौर सरीर स्थाम मन माहीं। कालकूटमुख पयमुख नाहीं॥ सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही। नीचु मीचु सम देख न मोही॥

दो०-लखन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल।

जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं विस्त प्रतिकृत्य।२७७॥
मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया। परिहरिकोपु करिअ अब दाया॥
टूट चाप निहें जुरिहि रिसाने। बैठिअ होइहिं पाय पिराने॥
जों अति प्रिय तौ करिअ उपाई। जोरिअ कोउ वड़ गुनी बोलाई॥
बोलत लखनहिं जनकु डेराहीं। मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं॥
थर थर काँपहिं पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी॥
मगुपति सुनि सुनि निरभय बानी। रिक तन जरइ होइ बल हानी॥
बोले रामहि देइ निहोरा। बचउँ विचारि बंधु लघु तोरा॥
मनु मलीन तनु सुंदर कैसें। विष रस भरा कनक घटु जैसें॥
दो०-सुनि लिछमन बिहमें बहुरि नयन तरेरे राम।

CC-O. ASI अत्र मुझी पारान ने सक्ति जानिहार का महिला कि अपने आस्त्र पर

अति बिनीत मृदु सीतल बानी। बोले रामु जोरि जुग पानी।।
मुनहु नाथ तुम्ह सहज मुजाना। बालक बचनु करिअ नहिं काना
बररे बालकु एकु मुभाऊ। इन्हिहिन संत बिदूपिह काऊ॥
तेहिं नाहीं कछु काज बिगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा॥
कृपा कोषु बधु बँधव गोसाई। मो पर करिअ दास की नाई॥
कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई। मुनिनायक सोह करों उपाई॥
कह मुनि राम जाइ रिस कैसें। अजहुँ अनुज तव चितव अनैसें॥
एहि कें कंठ कुठाह न दीन्हा। तौ मैं काह कोषु करि कीन्हा॥

दो०-गर्भ सविहं अवनिष स्विन सुनि कुठार गति घोर।

परसु अछत देखउँ जिअत बैरी भूपिकसोर ॥२७९॥
बहइ न हाथु दहइ रिस छाती। भा कुठार कुंठित नृपघाती।
भय उवामिविधि फिरे उसुभाऊ। मोरे हृ रयँ कृपा कित काऊ॥
आजु दया दुखु दुसह सहावा। सुनि सौमित्रि विहिस सिरु नावा
बाउ कृपा मूरित अनुकूल। बोलत बचन झरत जनु फूला।
जों पै कृपाँ जरिहिं मुनि गाता। कोध भएँ तनु राख विधाता॥
देखु जनक हिठ बालकु एहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू॥
वेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा। देखत छोट खोट नृप ढोटा॥
बिहसे लखनु कहा मन माहीं। मूदें आँखि कतहुँ कोउ नाहीं॥

दो०-परसुरामु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु । CC-0. Asi srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative बंधु कहइ कटु संमत तोरें। तू छल बिनय करिस कर जोरें॥ करु परितोषु मोर संग्रामा। नाहिंत छाड़ कहा उब रामा॥ छछ तिज करिह समरु सिवदोही बंधु सहित न त मारउँ तोही॥ भृगुपित बकिं कुठार उठाएँ। मन मुसुकाहिं रामु सिर नाएँ॥ गुनह लखन कर हम पर रोषू। कतहुँ सुधा इहु ते बड़ दोषू॥ टेढ़ जानि सब बंदइ काहू। वक चंद्रमिह ग्रसइ न राहू॥ राम कहे उ रिस तिज अ मुनीसा। कर कुठार आगें यह सीसा॥ जेहिं रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी। मोहि जानिअ आपन अनुगामी

दो०-प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु बिप्रबर रोसु।

बेषु बिछोकें कहेसि कछु बालकहू नहिं दोसु ॥२८१॥
देखि कुठार बान धनु धारी। भै लरिकहि रिसबीर विचारी॥
नामु जान पै तुम्हि न चीन्हा। बंस सुभायँ उतरु तेहिं दीन्हा॥
जों तुम्ह औतेहु मुनि की नाई। पद रजसिर सिसु धरत गोसाई॥
छमहु चूक अनजानत केरी। चिहुअ विप्र उर कृपा धनेरी॥
हमिह तुम्हि सरिवरि किस नाथा। कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा
राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तोहारा॥
देव एकु गुनु धनुष हमारें। नव गुन परम पुनीत तुम्हारें॥
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु विप्र अपराध हमारे॥
दो०—बार बार मुनि बिष्ठवर कहा राम सन राम।

CC-0. ASI Srinagar eirole, Jaminu टिशाहर्के ते प्रत्यस्य सम्बासा भारति ।

निपटिहें दिज करि जानिह मोही। मैं जस विष्य सुनावउँ तोही ॥
चाप खुवा सर आहुति जान्। कोपु मोर अति घोर कृसान्॥
सिमिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पसु आई॥
मैं एहिं परसु काटि विल दीन्हे। समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे॥
मोर प्रभाउ विदित निहं तोरें। बोलिस निदिर विष्य के भोरें॥
भंजेउ चापु दापु बड़ बादा। अहमिति मनहुँ जीति जगु ठाढ़ा
राम कहा मुनि कह्हु विचारी। रिस अति बड़ि लघु चूक हमारी
छुअतिहें टूट पिनाक पुराना। मैं केहि हेतु करों अभिमाना॥
दो०-जों हम निदरिहं बिष्य बिद सत्य सुनहु भृगुनाथ।

तौ अस को जग सुभटु जेहि भय बस नावहिं माथ॥२८३॥

देव दनुज भूपित भट नाना। समबल अधिक हो उ बलवाना।। जों रन हमिह पचारे को जा। लरिहं सुखेन कालु किन हो जा। छित्रय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंकु तेहिं पावँर आना।। कहउँ सुभाउन कुलिह प्रसंसी। कालहु डरिहं न रन रघुवंसी।। बिप्रवंस के असि प्रभुताई। अभय हो इ जो तुम्हि हेराई।। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपित के। उघरे पटल परसुधर मित के।। राम रमापित कर धनु लेहू। खेंचहु मिटै मोर संदेहू॥ देत चापु आपुहिं चिल गयऊ। परसुराम मन बिसमय भयऊ॥

दो॰-जाना राम प्रभाउ तब पुरुक प्रफुल्लित गात। जोरि पानि बोले बचन हृद्यँ न प्रेमु अम्।त ॥२८४॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative जय रघुवंस बनज बन भान्। गहन दनुज कुल दहन कुसान्॥ जय सुर विप्र धेनु हितकारी। जय मद मोह कोह भ्रम हारी॥ विनय सील करना गुन सागर। जयित बचन रचना अति नागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय सरीर छिब कोटि अनंगा॥ करों काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा॥ अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता॥ कहि जय जय जय रघुकुलकेत्। भृगुपित गए बनिह तप हेत्॥ अपभयँ कुटिल महीप डेराने। जहँ तहँ कायर गवँहिं पराने॥

दो०-देवन्ह दीन्हीं दुंदुभीं प्रभु पर वरषि फूल। हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सूल॥२८५॥

अति गहगहे बाजने बाजे। सबहिं मनोहर मंगल साजे॥ जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं। करहिंगान कल कोकिल बयनीं सुखु बिदेह कर बग्नि न जाई। जनमदरिद्र मनहुँ निधि पाई॥ बिगत त्रास भइ सीय सुखागे। जनु बिधु उदयँ चकोरकुमारी॥ जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा। प्रभु प्रसाद धनु मंजेउ रामा॥ मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई। अब जो उचित सो कहिअ गोसाई कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना। रहा बिबाहु चाप आधीना॥ दूरतहीं धनु भयउ बिबाहू। सुर नर नाग विदित सब काहू॥

दो०-तद्पि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यवहार ।

CC-0. ASI Simagar Circle, Jammu Collection, An e Gangoin Initiative

दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहिं नृप दसरथिह बोलाई।।

मुदित राउ कि भलेहिं कृपाला। पठए दूत बोलि तेहि काला।।

बहुरि महाजन सकल बोलाए। आइ सबिन्ह सादर सिर नाए।।

हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगरु सँवारहु चारिहुँ पासा।।

हरिष चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोलिपठाए।।

रचहु बिचित्र बितान बनाई। सिर धरि बचन चले सचुपाई।।

पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे बितान बिधि कुसल सुजाना।।

बिधिह बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक कदिल के खंभा।।

दो०-हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल।

रचना देखि विचित्र अति मनु विरंचिकर मूल ॥२८०॥ वेनु इरित मनिमय सब कीन्हें । सरल सपरव परिहं निहं चीन्हे ॥ कनक किलत अहिवेलि बनाई । लेखि निहं परइ सपरन सहाई ॥ तेहि के रचि पचि वंध बनाए । विच विच मुकुता दाम सहाए ॥ मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ किए भूंग बहुरंग विहंगा। गुंजिहें कूजिहं पवन प्रसंगा ॥ सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्रव्य लिएँ सब ठाढ़ीं॥ चौकें भाँति अनेक पुराई । सिंधुर मनिमय सहज सुहाई॥

दो०-सौरभ पछ्रव सुभग सुठिकिए नीलमनि कोरि।

हेम बौर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि ॥२८८॥

रचे हिंदू बर बंदिनवारे । मनहुँ मनोभवँ फंद सँवारे ।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative संगल कलस अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चमर सुहाए॥ दीप मनोहर मनिमय नाना। जाइ न वरिन विचित्र विताना॥ जेहिं मंडप दुलहिनि वैदेही। सो वरने असि मित किब केही॥ दूलहु रामु रूप गुन सागर। सो वितान तिहुँ लोक उजागर॥ जनक भवन के सोभा जैसी। यह यह प्रति पुर देखिअ तैसी॥ जेहिं तेर हुति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगहिं मुवन दस चारी जो संपदा नीच यह सोहा। सो विलोकि सुरनायक मोहा॥

दो०-बसइ नगर जेहिं लच्छि करि कपट नारि बर बेषु।

तेहि पुर के सोभा कहत सकुचिहं सारद सेषु ॥२८९॥
पहुँचे दूत राम पुर पावन। हरषे नगर विलोकि सुहावन॥
भूप द्वार तिन्ह खबिर जनाई। दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई॥
किर प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही। मुदित महीप आपु उठि लीन्ही॥
वारि विलोचन बाँचत पाती। पुलक गात आई भिर छाती॥
रामु लखनु उर कर बर चीठी। रहि गए कहत न खाटी मीठी॥
पुनि धिर धीर पत्रिका बाँची। हरषी सभा बात सुनि साँची॥
खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित भाई॥
पूछत अति सनेहँ सकुचाई। तात कहाँ तें पाती आई॥

दो०-कुसल प्रानिपय बंधु दोउ अहिं कहिं केहिं देस। सुनि संनेह साने बचन वाची बहुरि नरेस ॥२९०॥

cc-व्यक्ति। प्रतीबद्धान्ते संस्थान कार्यक्रिक स्वतिहरू समावता क्षेत्रक स्वतिहरू समावता सावाधिक

प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभाँ मुखु लहेउ बिसेषी।।
तव नृप दूत निकट बैठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे।।
मैआ कहहु कुसल दोउ बारे। तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥
स्थामल गौर धरें धनु भाथा। बय किसोर कौसिक मुनि साथा॥
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम विवस पुनि पुनि कह राऊ॥
जा दिन तें मुनि गए लवाई। तव तें आजु साँचि सुधि पाई॥
कहहु बिदेह कवन विधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने॥

दो०-सुनहु महीपति सुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ। रामु लखनु जिन्ह के तनय विस्व विभूषन दोउ॥२९१॥

पृष्ठन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुषिंघ तिहु पुर उजिओरे ॥
जिन्ह के जस प्रताप कें आगे। सिस मलीन रिव सीतल लागे ॥
तिन्ह कहँ किह्अ नाथ किमि चीन्हे। देखिअ रिव कि दीप कर लीन्हें
सीय स्वयंवर भूप अनेका। सिमटे सुभट एक तें एका ॥
संभु सरासनु काहुँ न टारा। होरे सकल वीर विरेआरा॥
तीनि लोक महुँ जे भटमानी। सभ के सकति संभु धनु भानी॥
सकइ उठाइ सरासुर मेरू। सोउ हियँ हारि गयउ किर फेरू॥
जेहिं कौतुक सिवसैंछ उठावा। सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा॥

दो०-तहाँ राम रघुवंस मिन सुनिअ महा मिहपाछ । भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥२९२॥

सुनि सरोष भृगुनायकु आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative देखि राम बल्ज निज धनु दीन्हा। करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा राजन रामु अनुलबल जैसें। तेज निधान लखनु पुनि तैसें॥ कंपिहें भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हिर किसोर के ताकें॥ देव देखि तब बालक दोऊ। अब न ऑखि तर आवत कोऊ॥ दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥ सभा समेत राउ अनुरागे। वूतन्ह देन निलाविर लागे॥ कहि अनीति ते मूदिहं काना। धरमु बिचारि सबिहं सुखु माना॥

दो०-तब उठिभूप बसिष्ठ कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाइ॥२९३॥

सुनि बोले गुर अति सुखु पाई। पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई॥ जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। जद्यि ताहि कामना नाहीं॥ तिमि सुख संपति विनहिं बोलाएँ। धरमसील पहिं जाहिं सुभाएँ॥ तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेबी। तिस पुनीत कौसल्या देबी॥ सुकृती तुम्ह समान जग माहीं। भयउन है कोउ होनेउ नाहीं॥ तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ कार्के। राजन राम सरिस सुत जाकें॥ बीर बिनीत धरम ब्रत धारी। गुन सागर बर बालक चारी॥ तुम्ह कहुँ सर्व काल कल्याना। सजहु बरात बजाइ निसाना॥

दो० चलहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहिं नाथ सिरु नाइ। भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ॥२९४॥

cc-o. येडा Snमञ्जूबर जिसाइ, Jबोलाई doत्तास्त्रका. प्रेमेइस्व माजिता । सत्तार्क्स

सुनि संदेसु सकल हरषानीं। अपर कथा सब भूप बखानीं।। प्रेम प्रफुल्लित राजिहें रानी। मनहुँ सिखिनि सुनि वारिद वानी।। मुदित असीस देहिं गुर नारीं। अति आनंद मगन महतारीं।। लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती। हृदयँ लगाइ जुड़ाविहं लाती।। राम लखन कै कीरित करनी। वारिहं वार भूपवर वरनी।। मुनि प्रसादु किह द्वार सिधाए। रानिन्ह तव महिदेव बोलाए।। दिए दान आनंद समेता। चले विप्रवर आसिष देता।।

सो०-जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि। चिर जीवहुँ सुत चारि चक्रवर्ति दसरत्थ के॥२९५॥

कहत चले पहिरें पट नाना। हरिष हने गहगहे निसाना।।
समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बधाए॥
भुवन चारि दस भरा उछाहू। जनकसुता रघुबीर विआहू॥
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग ग्रह गलीं सँवारन लागे॥
जद्यिप अवध सदैव सुहावनि। रामपुरी मंगलमय पावनि॥
तदिप प्रीति कै प्रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई॥
ध्वज पताक पट चामर चारू। छावा परम विचित्र बजारू॥
कनक कलस तोरन मनि जाला। हरद दूव दिध अच्छत माला॥
दो०-मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ।

 विधुवदनीं मृग सावक लोचिन । निज सरूप रित मानु विमोचिन गाविं मंगल मंजुल बानीं । सुनि कल रव कलकंठि लजानीं॥ भूप भवन किमि जाइ बखाना । विस्व विमोहन रचेउ बिताना ॥ मंगल द्रब्य मनोहर नाना । राजत बाजत विपुल निसाना ॥ कतहुँ बिरिद बंदी उच्चरहीं । कतहुँ वेद धुनि भूसुर करहीं ॥ गाविं सुंदरि मंगल गीता । लै लै नामु रामु अरु सीता ॥ बहुत उछाहु भवनु अति थोरा । मानहुँ उमिंग चला चहु ओरा॥

दो०-सोभा दसरथ भवन कइ को किब बरने पार । जहाँ सकल सुर सीस मिन राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥

भूप भरत पुनि लिए बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई॥ चलहु बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता॥ भरत सकल साहनी बोलाए। आयसु दीन्ह मुदित उठि घाए॥ रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बर बाजि विराजे॥ सुभग सकल सुठि चंचल करनी। अय इव जरत धरत पग धरनी॥ नाना जाति न जाहिं बखाने। निदिर पवनु जनु चहत उड़ाने॥ तिन्ह सब छयल भए असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा॥ सब सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून किट भारी॥

दो०-छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन। जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन॥२९८॥

CC-0. केंSij Sिम्बद्धा द्वीव्टाट्सकणमाम्द्रेणिक्सिमिस सम्बद्धाः प्रमुख्याहे रास्त्रिक्

फेरहिं चतुर तुरग गित नाना । हरविं सुनि सुनि पनव निसाना।।
रथ सारियन्ह विचित्र बनाए । ध्वज पताक मिन भूषन लाए ॥
चवर चार िकंकिनि धुनि करहीं। भानु जान सोभा अपहरहीं ॥
सावँकरन अगिनत हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारियन्ह जोते ॥
सुंदर सकल अलंकृत सोहे । जिन्हिहि विलोकत मुनि मन मोहे॥
जे जल चलिं थलिंह की नाई । टाप न बूड़ वेग अधिकाई ॥
अस्त्र सस्त्र सबु साजु बनाई । रथी सारियन्ह लिए बोलाई ॥
दो०—चिंद चिंद रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात ।

होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात॥२९९॥

किलत करिबरिन्ह परीं अँवारीं । किह न जाहिं जेहि भाँति सँवारीं।। चले मत्त गज घंट बिराजी । मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥ बाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना॥ तिन्ह चिह चले विप्रवर बृंदा । जनु तनु घरें सकल श्रुति छंदा ॥ मागध सूत बंदि गुनगायक । चले जान चिह जो जेहि लायक ॥ बेसर ऊँट बृषभ बहु जाती । चले बस्तु भरि अगनित भाँती ॥ कोटिन्ह काँबरि चले कहारा । विविध वस्तु को वरने पारा ॥ चले सकल सेवक समुदाई । निज निज साजु समाजु बनाई ॥ दो०—सब कें उर निर्भर हरषु प्रित पुलक सरीर ।

कबहिं देखिबे नयन भरि रामु छखनु दोउ बीर ॥३००॥ ास्क्रहिंआकावंद्यामधुनिक्षोखानास्थाएमक्बानि हिंस-क्रमुख्योराना। निदिरि घनिह घुम्भेरिह निसाना। निज पराइ कछु सुनिअ न काना महा भीर भूपित के द्वारें। रज होइ जाइ पषान पबारें॥ चढ़ी अटारिन्ह देखिह नारीं। लिएँ आरती मंगल थारीं॥ गाविह गीत मनोहर नाना। अति आनंदु न जाइ बखाना॥ तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी। जोते रिब हय निंदक बाजी॥ दोउ रथ रुचिर भूप पिह आने। निह सारद पिह जाह बखाने॥ राज समाजु एक रथ साजा। दूसर तेज पुंज अति भ्राजा॥

दो०-तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ इरिष चढ़ाइ नरेसु ।

आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥६०१॥
सहित बसिष्ठ सोह नृप कैसें। सुर गुर संग पुरंदर जैसें॥
करि कुल रीति बेद विधि राऊ। देखि सविह सब भाँति बनाऊ॥
सुमिरि रामु गुर आयसु पाई। चले महीपित संख बजाई॥
हरषे बिबुध बिलोकि बराता। बरपिहं सुमन सुमंगल दाता॥
भयउ कोलाहल हय गय गाजे। ब्योम बरात बाजने बाजे॥
सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजिहं सहनाई॥
घंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं। सरव करिहं पाइक फहराईं॥
करिहं बिदूषक कौतुक नाना। हास कुसल कल गान सुजाना॥

दो ०-तुरग नचावहिं कुअँर घर अकनि मृदंग निसान।

नागर नट चितवहिं चिकत डगहिं न ताल बँधान ॥३०२॥

CC-0. A इम्झ् in मध्यम् व्यवस्थानस्य विकासिः विकास कर्म विकास वित

चारा चाषु बाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल किह देई॥ दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहूँ पावा॥ सानुकूल बह त्रिबिध बयारी। सघट सवाल आव बर नारी॥ लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा। सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा मुगमाला फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई॥ छेमकरी कह छेम विसेषी। स्यामा बाम सुतक पर देखी॥ सनमुखआयउ दिध अरु मीना। कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना॥

दो०-मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार।

जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥३०३॥
मंगल सगुन सुगम सब ताकें। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाकें।।
राम सिरस बह दुलहिनि सीता। समधी दसरथु जनकु पुनीता।।
सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे। अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे॥
एहि विधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजिहें हने निसाना॥
आवत जानि भानुकुल केत्। सरितन्हि जनक वँधाए सेत्॥
बीच बीच बर बास बनाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए॥
असन सयन वर बसन सुहाए। पाविहें सब निज निज मन भाए॥
नित नूतन सुख लखि अनुकूले। सकल बरातिन्ह मंदिर भूले॥
दो०-आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान।

सिज गज रथ पदचर तुरंग छेन चले अगवान ॥३०४॥

CC-0. ASI Shillagar Circle, Jammi Collection. An eGangotri Initiative

कनक कलस भिर कोपर थारा। भाजन लिलत अनेक प्रकारा॥
भेरे सुधासम सब पकवाने। नाना भाँति न जाहिं बखाने॥
फल अनेक बर बस्तु सुहाई। हरिष भेंट हित भूप पठाई॥
भूषन बसन महामिन नाना। खग मृग हय गय बहुबिधिजाना
मंगल सगुन सुगंध सुहाए। बहुत भाँति महिपाल पठाए॥
दिधि चिउरा उपहार अपारा। भिर भिर काँविर चलेकहारा॥
अगवानन्ह जब दीखि बराता। उर आनंदु पुलक भर गाता॥
देखि बनाव सहित अगवाना। सुदित बरातिन्ह हने निसाना॥

दो०-हरिष परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल।

जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥
वरिष सुमन सुर सुंदरि गाविहें । मुदित देव दुंदुभीं बजाविहें ॥
बस्तु सकल राखीं तृप आगें। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें
प्रेम समेत राय सबु लीन्हा। भे वकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥
करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहुँ चले लवाई॥
बसन बिचित्र पाँवड़े परहीं। देखि धनदु धन मदु परिहरहीं ॥
अति सुंदर दीन्हें उ जनवासा। जह सब कहुँ सब भाँति सुपासा॥
जानी सिय बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥
हदय सुमिरि सब सिद्धि वोलाई। भूप पहुनई करन पठाई॥

दो ०-सिधि सब सिय आयसु अकिन गईं जहाँ जनवास।

CC-0. ASI SIRA पुँक्षेपाता सुरक्षाता सुरक्षा स्वरूप र भी रा विकास ।।।३०६॥

निज निज बास विलोकि वराती। सुर सुख सकल सुलभ सव भाँती।।
विभव भेद कछु कोउ न जाना। सकल जनक कर करहिं वखाना।।
सिय महिमा रघुनायक जानी। हरषे हृद्वयँ हेतु पहिचानी।।
पितु आगमनु सुनत दोउ भाई। हृदयँ न अति आनंदु अमाई॥
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं। पितु दरसन लालचु मन माहीं॥
विस्वामित्र विनय बिंड देखी। उपजा उर संतोषु विसेषी॥
हरिष वंधु दोउ हृदयँ लगाए। पुलक अंग अंवक जल छाए॥
चले जहाँ दसरथु जनवासे। मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे॥

दो०-भूप विलोके जवहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत ।

उठे हरिष सुखिसंधु महुँ चले थाह सी लेत ॥३००॥
मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार वार पद रज धिर सीसा॥
कौसिक राउ लिए उर लाई। किह असीस पूछी कुसलाई॥
पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपित उर सुखु न समाई॥
सुत हियँ लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेंटे॥
पुनि विसष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए॥
विप्र बृंद बंदे दुहुँ भाई। मनभावती असीसें पाई॥
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा॥
हरिषे लखन देखि दोउ भ्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता॥

CC-0. विक्रेटनाथार्ग्रिके जिल्लाम् क्रिक्रस्य परामा स्वापाल मिल्लाम् विकास क्रिक्त स्वापाल मिल्लाम् विकास स्वापाल स्वाप

दो०-पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत ।

रामिह देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी नृप समीप सोहिं सुत चारी। जनु धन धरमादिक तनुधारी॥ सुतन्ह समेत दसरथिह देखी। सुदित नगर नर नारि बिसेषी॥ सुमन बरिसि सुर हनिंहं निसाना। नाकनटीं नाचिहं किर गाना॥ सतानंद अरु बिप्र सचिव गन। मागध सूत बिदुष बंदीजन॥ सिहत बरात राउ सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना॥ प्रथम बरात लगन तें आई। तातें पुर प्रमोदु अधिकाई॥ ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं। बढ़हुँ दिवस निसि बिधि सन कहहीं

दो०-रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज।

जहँ तहँ पुरजन कहिं अस मिलि नर नारि समाज॥३०९॥

जनक सुकृत मूरित वैदेही। दसरथ सुकृत रामु धरें देही।। इन्ह सम काहुँ न सिव अवराधे। काहुँ न इन्ह समान फल लाधे॥ इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहीं। है निहं कतहूँ होनेउ नाहीं॥ हम सब सकल सुकृत के रासी। भए जग जनिम जनकपुर बासी॥ जिन्ह जानकी राम छिब देखी। को सुकृती हम सिर बिसेषी॥ पुनि देखब रघुबीर बिआहू। लेब भली विधि लोचन लाहू॥ कहिं परम्पर कोकिलबयनी। एहि बिआहँ बड़ लाभु सुनयनीं॥ बड़ें भाग विधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहिं दोउ भाई

दो०-बारिं बार सनेह बस जनक बोलाउन सीय।

CC-0. ASI Sालेका के एक वार्षित के कार्य के किया होता. जान कार्य क

बिबिध भाँति होइहि पहुनाई। प्रियन काहि अस सासुर माई।।
तब तब राम लखनिह निहारी। होइइहिंसव पुर लोग सुखारी।।
सिख जस राम लखन कर जोटा। तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा।।
स्याम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहिंदेखि जे आए।।
कहा एक मैं आजु निहारे। जनु विरंचि निज हाथ सँवारे।।
भरतु रामही की अनुहारी। सहसा लखन सकिंह नर नारी।।
लखनु सत्रुस्दनु एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनूपा।।
मन भाविंह मुख बरनि न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाहीं।।

छं॰—उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ किब कोबिद कहैं। बल बिनय विद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहैं॥ पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं। ब्याहिअहुँ चारिउ भाइ एष्टिं पुर हम सुमंगल गावहीं॥

सो ० – कहिं परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलक तन । सखि सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥

एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। आनँद उमिंग उमिंग उर भरहीं जो नृप सीय स्वयंवर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए।। कहत राम जसु विसद विसाला। निज निज भवन गए महिपाला।। गए बीति कछु दिन एहि भाँती। प्रमुदित पुरजन सकल बराती।। मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम रितु अगहनु मासु सुहावा।। प्रहृतिथि नखतु जोगु वर बाह्र। लगन सोथि विधि कीन्ह बिचाह्र CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative पठै दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई॥ सुनी सकल लोगन्ह यह बाता। कहिं जोतिषी आहिं विधाता॥ दो०-धेनुधूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल।

बिप्रन्ह कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥
उपरोहितिह कहेउ नरनाहा। अब विलंब कर कारनु काहा॥
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए॥
संख निसान पनव बहु बाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे॥
सुभग सुआसिनि गाविह गीता। करिह वेद धुनि बिप्र पुनीता॥
लेन चले सादर एहि भाँती। गए जहाँ जनवास बराती॥
कोसलपित कर देखि समाज्। अति लघु लाग तिन्हिह सुरराज्॥
भयउ समउ अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानिह घाऊ॥
गुरिह पूछि करि कुल विधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा॥
दो०—भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि।

लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि ॥३१३॥

सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना। वरषि सुमन वजाइ निसाना॥ सिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा। चढ़े विमानन्हि नाना जूथा॥ प्रेम पुलक तन दृदयँ उछाहू। चले विलोकन राम विआहू॥ देखि जनकपुरु सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहिं लघु लागे चितविं चिकत बिचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना नगर नारि नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

तिन्हिह देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जनु बिधु उजिआरीं। बिधिहिभयउ आचरजु विसेषी। निज करनी कछु कतहुँ न देखी

दो०-सिवँ समुझाए देव सब जिन आचरज मुलाहु । हृदयँ बिचारह धीर धरि सिय रघुबीर विआहु ॥३१४॥

जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं। सकल अमंगल मूल नसाहीं।। करतल होहिं पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी।। एहि विधि संभु सुरन्ह समुझावा। पुनि आगें वर वसह चलावा।। देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलिकत गाता।। साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु धरें करिं सुख सेवा।। सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपवरग सकल तनुधारी।। मरकत कनक वरन वर जोरी। देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी।। पुनि रामिह विलोकि हियँ हरपे। नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरपे।।

दो ०-राम रूपु नख सिख सुभग बारहिं बार निहारि ।

पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥३१५॥
केंकि कंठ दुति स्थामल अंगा। तिड़ित विनिंदक वसन सुरंगा॥
बयाह विभूषन विविध बनाए। मंगल सब सब भाँति सुहाए॥
सरद विमल विधु बदनु सुहाबन। नयन नवल राजीव लजावन॥
सकल अलौकिक सुंदरताई। किह न जाइ मनहीं मन भाई॥
वंधु मनोहर सोहिं संगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥
राजकुअँर बर बाजि देखाविं। वंस प्रसंसक विरिद सुनाविं॥।

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

जेहि तुरंग पर रामु बिराजे। गति विलोकि खगनायकु लाजे॥
कहिन जाइ सब भाँति मुहाबा। बाजि बेषु जनु काम बनावा॥
छं०—जनु बाजि बेषु बनाइ मनसिज राम हित अति सोहई ।
आपनें बय बल रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥
जगमगत जीनु जराब जोति सुमोति मनि मानिक लगे।
किंकिनि ललाम लगामु लिलत बिलोकि सुर नर मुनि ठगे॥

दो०-प्रभु मनसिंहं लयलीन मनु चलत बाजि छिब पाव। भूषित उड़गन तिड़त घनु जनु बर बरिह नचाव ॥३१६॥

जेहिं वर वाजि रामु असवारा। तेहि सारदउ न बरने पारा॥ संकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे॥ हिर हित सहित रामु जव जोहे। रमा समेत रमापित मोहे॥ निरिष्ठ राम छिव विधि हरपाने। आठइ नयन जानि पछिताने॥ सुर सेनप उर बहुत उछाहू। विधि ते डेवद लोचन लाहू॥ रामिह चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना॥ देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं॥ सुदित देवगन रामिह देखी। नृपसमाज दुहुँ हरषु विसेषी॥

छं०—अति हरषु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुभीं बाजिह घनी । बरपिह सुमन सुर हरिष किह जय जयित जय रघुकुलमनी ॥ एहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजिहीं । रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगल साजहीं ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative दो०-सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि । चलीं सुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि ॥३१७॥

विधुवदनीं सब सब भृगलोचिन । सब निज तन छवि रति मदु मोचिनि पहिरें बरन बरन बर चीरा। सकल विभूषन सर्जे सरीरा।। सकल सुमंगल अंग बनाएँ। करिंह गान कलकंठि लजाएँ॥ कंकन किंकिनि नूपुर वाजिहें। चालि विलोकि काम गज लाजिहें बाजिं वाजने विविध प्रकारा। नभ अरु नगर सुमंगलचारा॥ सची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी॥ कपट नारि वर वेष वनाई। मिलीं सकल रनिवासहिं जाई।। करिं गान कल मंगल वानीं। हरप विवस सब काहूँ न जानीं।

छं ॰ – को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली । कल गान मधुर निसान बरषहिं सुमन सुर सोभा भली॥ आनंदकंदु विलोकि दूलहु सकल हियँ हरियत भई। अंभोज अंवक अंबु उमिंग सुअंग पुलकावलि छई ॥

दो ० - जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर बेषु । सो न सकिंह किह कलप सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥

नयन नीरु हिंट मंगल जानी। परिछिन करिंह मुदित मन रानी।। बेद बिहित अरु कुल आचार । कीन्ह भली विधि सव व्यवहारू।। पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पाँबड़े परहिं विधि नाना॥ करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा। राम गमनु मंडप तब कीन्हा। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

दसरथु सहित समाज विराजे। विभव विलोकि लोकपित लाजे॥
समय समय सुर वरषि फूला। सांति पढ़ि महिसुर अनुकूल ॥
नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपिन पर कलु सुनइ न कोई॥
एहि विधि रामु मंडपिह आए। अर्घु देइ आसन वैठाए॥
छं०—वैठारि आसन आरती करि निरिंख बरु सुखु पावहीं।
मनि बसन भूषन भूरि वारिह नारि मंगल गावहीं॥
ब्रह्मादि सुरबर विप्र बेष बनाइ कोतुक देखहीं।
अवलोकि रघुकुल कमल रिब छिब सुफल जीवन लेखहीं॥

दो०-नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ।

कुछ इष्ट सिरस बिसष्ट पूजे बिनय करि आसिष छही। कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही॥

्री०—बामदेव आदिक रिषय पूजे मुदित महीस । दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥३२०॥

बहुरिं कीन्हि कोसलपति पूजा। जानि ईस सम भाउ न दूजा।। कीन्हि जोरि कर विनय बड़ाई। कहि निज भाग्य विभव बहुताई पूजे भूपति सकल वराती। समधी सम सादर सब भाँती।। आसन उचित दिए सब काहू। कहौं काह मुख एक उछाहू॥ सकल बरात जनक सनमानी। दान मान बिनती बर बानी।। बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुवीर प्रभाऊ ।। कपट बिप्र वर वेष वनाएँ। कौतुकदेखहिं अति सचुपाएँ॥ पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन बिनु पहिचानें॥ छं -पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि मोरी भई। आनंद कंदु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनँदमयी॥ सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दए। अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को बिबुध मन प्रमुदित भए॥

दो०-रामचंद्र मुख चंद्र छिब लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोद्ध न थोर ॥३२१॥

समउ विलोकि बसिष्ठ वोलाए। सादर सतानंदु सुनि आए॥ टोमिक्कॉरिअव आन्हु जाई। चले मृदित मुनि आयम् पाई॥ CC-0. Asi Srinagar Circle, Jammu Collection. An edangeti Intilative रानी सुनि उपरोहित बानी। प्रमुदित सिखन्ह समेत स्यानी॥
बिप्त बधू कुलबृद्ध बोलाई। किर कुल रीति सुमंगल गाई॥
नारि बेष जे सुर वर बामा। सकल सुभाय सुंदरी स्यामा॥
तिन्हिह देखि सुखु पाविह नारीं। बिनु पहिचानि प्रानहु तेप्यारीं॥
बार बार सनमानिह रानी। उमा रमा सारद सम जानी॥
सीय सँवारि समाजु बनाई। मुदित मंडपिह चली लवाई॥
छं०—चिल ल्याइ सीतिह सखीं सादर सिज सुमंगल भामिनीं॥
नवसप्त साजें सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनीं॥
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागिह काम कोकिल लाजहीं।
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गित बर बाजहीं॥

दो॰-सोहित बनिता बृंद महुँ सहज सुहावनि सीय। छबि छछना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥

सिय सुंदरता बरिन न जाई। लघु मित बहुत मनोहरताई।।
आवत दीखि बरातिन्ह सीता। रूप रासि सब भाँति पुनीता॥
सबिह मनिहं मनिकए प्रनामा। देखि राम भए पूरनकामा॥
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता। किह न जाइ उर आनँदु जेता॥
सुर प्रनामु करि बरिसिहं पूला। मुनि असीस धुनि मंगल मूला॥
गान निसान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी॥
एहि बिधि सीय मंडपहिं आई। प्रमुदित साति पढ़िहं मुनिराई॥

CC-0 विद्वि अनुसुद्ध कर विधि ब्रायनहार ब्राह्म हुन्य सुन्ता की हुन्य सुन्ता

छं०-आचार किर गुर गौरि गनपित मुदित बिप्र पुजावहीं।
सुर प्रगिट पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुखु पावहीं।
सधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ चहैं।
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारक रहें॥१॥
कुल रीति प्रीति समेत रिब किह देत सबु सादर कियो।
एहि भाँति देव पुजाइ सीतिह सुभग सिंघासनु दियो॥
सिय राम अवलोकिन परसपर प्रेमु काहु न लिख परै।
सन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट किव कैसें करें॥२॥

दो०-होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहिं।

बिप्र बेष धरि बेद सब कहि विबाह बिधि देहिं ॥३२३॥ जनक पाटमहिषी जग जानी। सीय मातु किमि जाइ बखानी॥ सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि विधि रची बनाई॥ समउ जानि मुनिबरन्ह बोलाई। सुनत सुआसिनि सादर ल्याई॥ जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु मयना॥ कनक कलस मिन कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे॥ निज कर मुदित रायँ अह रानी। धरे राम के आगें आनी॥ पढ़ि बेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसह जानी॥ बह बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे॥ छं० — लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुछकावली।

नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चली॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बिराजहीं। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल भाजहीं॥ १॥ जे परिस मुनिबनिता लही गति रही जो पातकमयी। सकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई ॥ करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति छहैं। ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहें ॥२॥ बर कुअँरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलगुर करें। भयो पानिगहनु बिलोकि बिधि सुर मनुज सुनि आनँद भरें॥ स्खम्ल द्लह देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक बेद बिधानु कन्यादानु नृपसूषन कियो ॥३॥ हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल कीरति नई ॥ क्यों करें बिनय बिदेहु कियो विदेहु मूरित सावँरीं। करि होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भावँरीं ॥४॥ दो०-जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान।

सुनि हरषिँ बरषिँ बिबुध सुरतरु सुमन सुजान॥३२४॥

कुॐर कुॐरि कल भावँरि देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहीं॥ जाइ न बरिन मनोहर जोरी। जो उपमा कल्लु कहीं सो थोरी॥ राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं। जगमगात मिन खंभन माहीं॥ मनहुँ मदन रित धरि बहु रूपा। देखत राम बिआहु अनूपा॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी।।
भए मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे।।
प्रमुदित मुनिन्ह भावँरीं फेरीं। नेगसहित सब रीति निबेरीं।।
राम सीय सिर सेंदुर देहीं। सोभा कहिन जाति विधि केहीं।।
अरुन पराग जलजु भरि नीकें। सिसिहि भूष अहि लोभ अमी कें।।
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि अनुसासन। बरु दुलहिनि बैठे एक आसन।।

छं ० - बेंडे बरासन रामु जानिक मुद्ति मन दसरथु भए। तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपनें सुकृत सुरतर फल नए।। भरि भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भा सवहीं कहा। केहि भाँति वरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा ॥१॥ तब जनक पाइ बिसष्ट आयसु ब्याह साज सँवारि कै। मांडवी श्रुतकीरति उरिमला कुअँरि लई हँकारि कै ॥ कसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई। सब रोति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरतिह दई ॥२॥ जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि कै। सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहि सकल बिधि सनमानि कै॥ जेहि नामु श्रुतकीरति सुलोचिन सुमुखि सब गुन आगरी। सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूप सील उजागरी ॥३॥ अनुरूप वर दुलहिनि परस्पर लखि सकुच हियँ हरषहीं। सब मुदित सुंदरता सराहिं सुमन सुर गन बरषहीं॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

सुंदरीं सुंदर बरन्ह सह सब एक संखप राजहीं। जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित बिराजहीं ॥४॥

दो॰-मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि॥३२५॥

जिस रघुवीर ब्याह विधि वरनी । सकल कुअँर ब्याहे तेहिं करनी ॥
किहन जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मिन मंडपु पूरी ॥
कंबल बसन विचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे॥
गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंकृत कामदुहा सी ॥
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा। किहन जाइ जानहिं जिन्ह देखा
लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपित सबु सुखु माने॥
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा। उबरा सो जनवासेहिं आवा॥
तब कर जोरि जनकु मृदु बानी। बोले सब बरात सनमानी॥

छं०-सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के ।

प्रमुदित महा मुनि बृंद बंदे पूजि प्रेम लड़ाइ के ॥

सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ।

सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएँ॥१॥

कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों।

बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों॥

संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब बिधि भए।

CC-0 प्रिंड डाल्य सार एति है जाने हैं। स्टार के प्रतिक स्टार के स्टार के प्रतिक स्टार के प्रतिक स्टार के स्टार

ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई। अपराधु छिमबो बोलि पठए बहुत हों ढीट्यो कई ॥ पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए। किह जाति निहं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥३॥ बृंदारका गन सुमन वरिसहिं राउ जनवासेहि चले। दुंदु भी जय धुनि बेद धुनि नभ नगर कौत्हल भले॥ तब सखीं मंगल गान करत मुनीस आयसु पाइ कै। दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंद्रि चलीं कोहबर ल्याइ के ॥४॥ हो - पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचित मनु सकुचै न। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिआसे नैन ॥३२६॥

मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम

स्याम सरीरु सुभायँ सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन॥ जावक जुत पद कमल सुहाए। सुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाल रिव दामिनि जोती॥ कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर। बाहु बिसाल विभूषन सुंदर॥ पीत जनेउ महाछिव देई। कर मुद्रिका चोरि चितु लेई।। सोहत ब्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूपन राजे॥ पिअर उपरना काखासोती। दुहुँ आँचरिह लगे मिन मोती॥ नयन कमल कल कुंडल काना। यदनु सकल सोंदर्ज निधाना॥ सुंदर भृकुटि मनोहर नासा। भाल तिलकु रुचिरता निवासा॥ CC-0 ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative छं०-गाथे महामिन मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं। पुर नारि सुर सुंदरीं वरहि विलोकि सब तिन तोरहीं॥ मिन बसन भूषन वारि आरति करहिं मंगल गावहीं। सुर सुमन बरिसहिं सूत मागध वंदि सुजसु सुनावहीं ॥१॥ कोहबरहिं आने कुअँर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ कै। अति प्रीति छोकिक रीति छागीं करन मंगछ गाइ कै॥ लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं। रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहें ॥२॥ निज पानि मनि महुँ देखिअति मूरति सुरूपनिधान की। चालति न भुजबल्ली बिलोकिन बिरह भय बस जानकी ॥ कौतुक बिनोद प्रमोदु प्रेमु न जाइ कहि जानहिं अलीं। बर कुअँरि सुंदर सकल पखीं लवाइ जनवासेहि चलीं ॥३॥ तेहि समय सुनिअ असीस जहँ तहँ नगर नभ आनँदु महा। चिरु जिअहुँ जोरीं चारु चारची मुदित मन सबहीं कहा ॥ जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि हनी। चले हरिष बरिष प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी॥४॥ दो ॰ – सहित बधूटिन्ह कुअँर सब तब आए पितु पास । सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥

पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठए जनक बोलाइ वराती॥ Сप्पात्त्र आफ्राक्के व्यासमाध्यान्य पुणाः। धुलाव्हा धामे तावक भिज्यों भूषां वां एव सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु पीढ़न्ह बैठारे।। घोए जनक अवधपति चरना। सीछ सनेहु जाइ नहिं बरना।। बहुरि राम पद पंकज घोए। जे हर हृदय कमल महुँ गोए।। तीनिउ भाइ राम सम जानी। घोए चरन जनक निजपानी।। आसन उचित सबहिनृपदीन्हे। बोलि स्पकारी सब लीन्हे।। सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान सँवारे।। दो०—सूपोदन सुरभी सरिप सुंदर स्वादु पुनीत।

हा०-सूपादन सुरभा सराप सुदर स्त्राहु उनता। छन महुँ सब कें परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥३२८॥

पंच कवल करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे।।
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहिं वखाने।।
परुसन लगे सुआर सुजाना। विंजन विविध नाम को जाना।।
चारि भाँति भोजन विधि गाई। एक एक विधि वरिन न जाई।।
छरस रुचिर विंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भाँती।।
जेवँत देहिं मधुर धुनि गारी। लै लै नाम पुरुष अरु नारी।।
समय सुहावनि गारि विराजा। हँसत राउ सुनि सहित समाजा।।
एहि विधि सबईां भोजनु कीन्हा। आदर सहित आचमनु दीन्हा।।

दो०-देइ पान पूजे जनक दसरथु सिहत समाज। जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज॥३२९॥

नित नृतन मंगल पुर माहीं। निर्मिष सरिस दिन जामिनि जाहीं तहे भोर भूपतिमनि जागे। जाचक गुन गन गावन लागे।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative देखि कुअँर बर बधुन्ह समेता। किमि किह जात मोदु मन जेता।।
प्रातिकया किर गे गुरु पाहीं। महाप्रमोदु प्रेमु मन माहीं॥
किर प्रनामु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमिअँ जनु बोरी॥
तुम्हरी कुपाँ सुनहु मुनिराजा। भयउँ आजु मैं पूरनकाजा॥
अब सब बिप्र बोलाइ गोसाई। देहु धेनु सब भाँति बनाई॥
सुनि गुर किर महिपाल बड़ाई। पुनि पठए मुनि बृंद बोलाई॥

दो०-बामदेउ अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि।

आए मुनिवर निकर तब कौसिकादि तपसालि ॥३३०॥ दंड प्रनाम सबिह नृप कीन्हे। पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे॥ चारि लच्छ बर धेनु मगाई। कामसुरिम सम सील सुहाई॥ सब विधि सकल अलंकृत कीन्हीं। मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं॥ करत बिनय बहु विधि नरनाहू। लहेउँ आजु जग जीवन लाहू॥ पाइ असीस महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाच्क बृंदा॥ कनक वसन मनि इय गय स्यंदन। दिए ब्झि रुचि रिवकुलनंदन चले पढ़त गावत गुन गाथा। जय जय जय दिनकर कुल नाथा एहि विधि राम विआह उछाहू। सकइ न बरिन सहस मुख जाहू॥ दो०—बार बार कौसिक चरन सीसु नाइ कह राउ।

यह सबु सुखु सुनिराज तव कृपा कटाच्छ पसाउ ॥३३१॥ जनक सनेहु सीछ करत्ती । नृपु सब भाँति सराह विभूती ॥ टिइन उद्धेरिक कि का का स्मार्थिक कि कि स्वार्थिक के स्वार्थिक कि स्वार्थिक के स्वार्यिक के स्वार्थिक स्वार्थिक के स्वार्थिक के स

नित नृतन आदर अधिकाई। दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई॥ नित नव नगर अनंद उछाहू । दसरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥ बहुत दिवस बीते एहि भाँती। जनु सनेह रजु बँधे बराती॥ कौसिक सतानंद तब जाई। कहा विदेह नृपिह समुझाई॥ अव दसरथ कहँ आयसु देहू । जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहू ॥ भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए।।

दो०-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ।

भए प्रेमबस सचिव सुनि बिप्र सभासद राउ ॥३३२॥ पुरवासी सुनि चलिहि बराता। बूझत बिकल परस्पर बाता।। सत्य गवनु सुनि सब विलखाने । मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने ॥ जहँ जहँ आवत बसे बराती। तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाँती॥ विविध भाँति मेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना॥ भरि भरि वसहँ अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा॥ तुरग लाखरथ संहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु सीसा।। मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हिह देखि दिसिकुंजर लाजे। कनक बसन मनि भरि भरि जाना।महिषीं धेनु बस्तु विधि नाना।।

दो ०-दाइज अमित न सिकअ कहि दीन्ह बिदेहँ बहोरि।

जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥३३३॥ सबु समाजु एहि भाँति वनाई। जनक अवधपुर दीन्ह पठाई॥ CC-ज्योर्डिहितारानु सन्ति, सब रानीं । बिकल मीनगन जनु लघु पानीं।। पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं। देइ असीस सिखावनु देहीं।।
होएहु संतत पियहि पिआरी। चिरु अहिवात असीस हमारी॥
सासु ससुर गुर सेवा करेहू। पति रख लखि आयसु अनुसरेहू
अति सनेह बस सखीं सयानी। नारिधरम सिखवहिं मृदु बानी॥
सादर सकल कुआँरि समुझाई। रानिन्ह वार वार उर लाई॥
बहुरि बहुरि भेटहिं महतारीं। कहिं विरंचि रचीं कत नारीं॥

दो ० - तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानुकुल केतु।

चले जनक मंदिर मुदित बिदा करावन हेतु ॥३३४॥
चारिउ भाइ सुभाय सुहाए । नगर नारि नर देखन घाए॥
कोउ कह चलन चहत हिं आजू। कीन्ह विदेह विदा कर साजू॥
लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी॥
को जाने केहिं सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी
मरनसील जिमि पाव पिऊषा। सुरतह लहै जनम कर भूखा॥
पाव नारकी हरिपदु जैसें। इन्ह कर दरसनु हम कहँ तैसें॥
निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मन फिनमूर्रात मिन करहू॥
एहि विधि सबहि नयन फल देता। गए कुअँर सब राज निकेता॥

दो०-रूप सिंधु सब बंधु लखि हरिष उठा रनिवासु।

करहिं निछाविर आरती महा मुदित मन सासु ॥३३५॥ देखि राम छिब अति अनुरागीं। प्रेमिबवस पुनि पुनि पद लागीं॥ ८०स्ही न्का खाकक्रीक्षित्कर जिल्ला सहस्र सहस्र सहस्र स्वाप्त स्वा भाइन्ह सहित उबिट अन्हवाए । छरस असन अति हेतु जेवाँए ॥ बोले रामु सुअवसर जानी । सील सनेह सकुचमय बानी ॥ राउ अवधपुर चहत सिधाए । विदा होन हम इहाँ पठाए ॥ मातु मुदित मन आयसु देहू । बालक जानि करब नित नेहू ॥ सुनत बचन बिललेउ रिनवास् । बोलि न सकहिं प्रेमबस सास् ॥ हृद्यँ लगाइ कुअँरि सब लीन्ही । पतिन्ह सौंपि बिनती अति कीन्ही

छं० – किर विनय सिय रामिह समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै। बिल जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सब की अहै॥ परिवार पुरजन मोहि राजिह प्रानिप्रय सिय जानिवी। तुलसीस सीलु सनेहु लिख निज किंकरी किर मानिवी॥

सो ०-तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भाविष्रिय ।

जन गुन गाहक राम दोष दलन करनायतन ॥३३६॥
अस किं रही चरन गिंह रानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी।।
सुनि सनेहसानी वर वानी। बहुविधि राम सासु सनमानी।।
राम विदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी॥
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई॥
मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई सनेह सिथिल सब रानी॥
पुनि धीरजु धिर कुअँरि हॅकारी। बार बार भेटिह महतारी॥
पहुँचाविह फिरि मिलह बहोरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी॥
रक्ति कुकिकिक किंक हिन्ह बिला सिलह है।

दो॰-प्रेमिबिबस नर नारि सब सखिन्ह सिहत रिनवासु। मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुनाँ बिरहँ निवासु ॥३३७॥

सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरिन्ह राखि पढ़ाए॥ ब्याकुल कहिं कहाँ बैदेही। सुनि धीरजु परिहरइ न केही॥ भए विकल खग मृग एहि भाँती। मनुज दसा कैसें किह जाती॥ बंधु समेत जनकु तब आए। प्रेम उमिग लोचन जल छाए॥ सीय बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी॥ लीन्हि रायँ उर लाइ जानकी। मिटी महामरजाद ग्यान की॥ समुझावत सब सचिव सयाने। कीन्ह बिचारु न अवसर जाने॥ बारिहं बार सुता उर लाई। सिज सुंदर पालकीं मगाई॥

दो ० – प्रेमिबबस परिवार सबु जानि सुलगन नरेस । कुअँरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥

बहुविधि भूप सुता समुझाई। नारिधरमु कुलरीति सिखाई॥ दासीं दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥ सीय चलत ब्याकुल पुरवासी। होहिं सगुन सुभ मंगल रासी॥ भूसर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुँचावन राजा॥ समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे॥ दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे॥ चरन सरोज धूरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाइ असीसा॥ ट्यासिडि स्नामुद्ध लीहह प्रसानात संजाल्युक स्मान्त क्रिक्स स्माना स्थान

दो०-सुर प्रसून बरषिं हरिष करिं अपछरा गान।

चले अवधपित अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥३३९॥
नृप किर विनय महाजन फेरे। सादर संकल मागने टेरे॥
भूषन बसन बाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे॥
बार बार बिरिदाविल भाषी। फिरे संकल रामिह उर राखी॥
बहुरि बहुरि कोसलपित कहहीं। जनकु प्रेमवस फिरे न चहहीं॥
पुनि कह भूपित बचन सुहाए। फिरिअ महीस दूरि बिड़ आए॥
राउ बहोरि उतिर भए ठाढ़े। प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े॥
तब बिदेह बोले कर जोरी। बचन सनेह सुधाँ जनु बोरी॥
करीं कवन बिधि विनय बनाई। महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई॥

दो०-कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति। मिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृद्यँ समाति॥३४०॥

मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा। आसिरबादु सबहि सन पावा।।
सादर पुनि भेंटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब भ्राता।।
जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए।।
राम करों केहि भाँति प्रसंसा। मुनि महेस मन मानस हंसा।।
करिहं जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु ममता मदु त्यागी।।
ब्यापकु ब्रह्म अलखु अबिनासी। चिदानंदु निरगुन गुनरासी।।
मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिहं सकल अनुमानी
पिहिम्म निगम नेति कहि कहुई। जो तिहुँ काल एकरस रहुई।।
CC-हिम्म निगम नेति कहि कहुई। जो तिहुँ काल एकरस रहुई।।

दो ०-नयन विषय मी कहुँ भयड सी समस्त सुखमूल।

सबह लासु जग जीव कहें भएँ ईसु अनुकूल ॥३४१॥
सबिह भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई॥
होिहें सहस दस सारद सेषा। करिह न सिराहिं सुनहु रघुनाथा॥
मोर भाग्य राउर गुन गाथा। किृह न सिराहिं सुनहु रघुनाथा॥
में कछु कहउँ एक बल मोरें। तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरें॥
बार बार मागउँ कर जोरें। मनु परिहरै चरन जिन भोरें॥
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरनकाम रामु परितोषे॥
किर बर बिनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक बिसष्ठ सम जाने॥
बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही। मिलि सप्रेमु पुनि आसिष दीन्ही

दो ०-मिले लखन रिपुस्दनहि दीन्हि असीस महीस। भए परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४२॥

बार वार करि विनय वड़ाई। रघुपति चले संग सब भाई॥ जनक गहे कौसिक पद जाई। चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई॥ सुनु मुनीस बर दरसन तोरें। अगमुन कछु प्रतीति मन मोरें॥ जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचत अहहीं॥ सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी। सब सिधि तव दरसन अनुगामी कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु आसिषा पाई॥ चली बरात निसान बजाई। मुदित छोट बड़ सब समुदाई॥ СС-0 राख हि जिनक सुक्त सुक्त

दो०-बीच बीच वर बास करि मग छोगन्ह सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥

हने निसान पनव बर बाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे।।
शाँक्षि बिरव डिंडिमीं सुहाई। सरस राग बाजिहं सहनाई॥
पुर जन आवत अकिन बराता। मुदित सकल पुलकाविल गाता।।
निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट बाट चौहट पुर द्वारे॥
गलीं सकल अरंगजाँ सिंचाई। जह तह चौकें चाक पुराई॥
बना बजाक न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक बिताना॥
सफल पूगफल कदिल रसाला। रोपे बकुल कदंब तमाला॥
लगे सुभग तक परसत धरनी। मिनिमय आलबाल कल करनी॥

दो०-बिबिध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे सँवारि।

सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघुबर पुरी निहारि ॥३४४॥

भूप भवनु तेहि अवसर सोहा। रचना देखि मदन मनु मोहा ॥

मंगल सगुन मनोहरताई। रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥

जनु उछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दसरथ गृहँ छाए॥

देखन हेतु राम वैदेही। कहहु लालसा होहि न केही॥

जूथ जूथ मिलि चलीं सुआसिनि। निज छिब निदरहिं मदन विलासिनि

सकल सुमंगल सजें आरती। गाविहें जनु बहु वेष भारती॥

भूपति भवन कोलाहिल होई। जाइन बरिन समछ सुखु सोई॥

कौसल्यादि राम महतारीं। प्रेमविवस तन दसा विसारीं॥

कौसल्यादि राम महतारीं। प्रेमविवस तन दसा विसारीं॥

CC-0. Asi Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

गु॰ रा॰ ८-

दो ० - दिए दान बिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि।

प्रसुदित परम द्रिद्ध जनु पाइ पदारथ चारि ॥३४५॥
मोद प्रमोद विवस सब माता। चलहिं न चरन सिथिल भए गाता
राम दरस हित अति अनुरागीं। परिछिनि साजु सजनसब लागीं॥
विविध विधान बाजने बाजे। मंगल मुदित सुमित्राँ साजे॥
हरद दूव दिध पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूला॥
अच्छत अंकुर लोचन लाजा। मंजुल मंजिर तुलिस विराजा॥
छुहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए॥
सगुन सुगंधन जाहिं बलानी। मंगल सकल सजिहें सब रानी॥
रचीं आरतीं बहुत विधाना। मुदित करहिं कल मंगल गाना॥
दो०-कनक थार भिर मंगलिन्ह कमल करिन्ह लिएँ मात।

-कनक थार सार संगठान्ह कमल करान्ह । लए मात । चलीं मुदित परिछनि करन पुलक पह्नवित गात ॥३ ४६॥

धूप धूम नभु मेचक भयऊ। सावन घन घमंडु जनु ठयऊ॥
सुरतरु सुमन भाल सुर बरषि । मनहुँ वलाक अविल मनु करषि हैं
मंजुल मिनमय बंदिनवारे। मनहुँ पाकरिपु चाप सँवारे॥
प्रगटिहंं दुरिहंं अटन्ह पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकि दामिनि
दुंदुभि धुनि घन गरजिन घोरा। जाचक चातक दादुर मोरा॥
सुर सुगंध सुचि बरषि बरो। सुखी सकल सि पुर नर नारी॥
समउ जानि गुर आयसु दीन्हा। पुर प्रवेसु रघुकुलमिन कीन्हा॥

CC-0 सुशिकिकोक्किकिकिकिक सम्मणाना भिक्किक्क सहिष्टिक समामिकिए।

दो०-होहिं सगुन बरषिं सुमन सुर दुंदुभीं बजाइ।

बिबुध बधू नाचिहं मुदित मंजुल मंगल गाइ ॥३४७॥

मागध सूत बंदि नटनागरं। गावहिं जसु तिहु लोक उजागर।।
जय धुनि विमल बेद बर बानी। दस दिनि सुनिअ सुमंगल सानी।।
बिपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे।।
बने बराती बरनि न जाहीं। महा मुदित मन सुख न समाहीं।।
पुरबासिन्ह तब राय जोहारे। देखत रामिह भए सुखारे।।
कर्रहिं निछाविर मिनिगन चीरा। बारि बिलोचन पुलक सरीरा।।
आग्ति करिंहें मुदित पुर नारी। हरपिंहें निरिख कुअँर बर चारी।।
सिविका सुभग ओहार उघारी। देख दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी।।

दो०-एहि विधि सबही देत सुखु आए राजदुआर।

मुद्रित मातु परिछनि करहिं बधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥
करहिं आरती बारहिं बारा प्रेमु प्रमोदु कहै को पारा ॥
भूषन मनि पट नाना जाती। करहिं निछावरि अगनित भाँती
बधुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानंद मगन महतारी॥
पुनि पुनि सीय राम छिंब देखी। मुदित सफल जग जीवन लेखी॥
सर्खीं सीय मुख पुनि पुनि चाही। गान करहिं निज सुकृत सराही॥
बरषिं सुमन छनिं छन देवा। नाचिहें गाविहं लाविहं सेवा॥
देखि मनोहर चारिउ जोरी। सरद उपमा सकल ढँढोरीं॥
देख नुकृत सुकृत हुनुक्षी । एक्टुनुकृत सुकृत सुकृ

दो०-निगम नीति कुल रीति करि अरघ पाँवड़े देत। बधुन्ह सहित सुत परिछि सब चछीं छवाइ निकेत ॥३४९॥

चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए॥ तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बैठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥ धूप दीप नैवेद बेद विधि। पूजे बर दुलहिनि मंगलनिधि॥ बारहिं बार आरती करहीं। ब्यजन चारु चामर सिर ढरहीं।! बस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरीं प्रमोद मातु सब सोहीं॥ पावा परम तत्व जनु जोगीं। अमृतु लहेउ जनु संतत रोगीं॥ जनम रंक जनु पारस पावा। अंधिह लोचन लाभु सुहावा॥ मूक बदन जनु सारद छाई। मानहुँ समर सूर जय पाई॥ दो०-एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहिं मातु अनंदु।

भाइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुल चंदु ॥३५०(क)॥

लोक रीति जननीं करहिं वर दुलहिनि सकुचाहिं।

मोदु बिनोदु बिलोकि बड़ रामु मनिह मुसुकाहिं॥३५०(ख)॥ देव पितर पूजे विधि नीकी। पूजीं सकल बासना जी की॥ सबहि वंदि मागहिं बरदाना। भांइन्ह सहित राम कल्याना।। अंतरिहत सुर आसिष देहीं। मुदित मातु अंचलभरि लेहीं॥ भूपति बोलि बराती लीन्हे। जान वसन मनि भूपन दीन्हे॥

आयमु पाइ राखि उर रामहि। मुदित गए सब निज निज धामहि CC-0. ASI Srinaga: Circle, Jammu Collection. An eGangotti Initiative पुर नर नीरि संकल पहिराए। घर घर बाजन लगे बधाए॥

जाचक जन जाचिहं जोइ जोई। प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई॥ सेवक सकल वजनिआ नाना। पूरन किए दान सनमाना॥ दो०-देहिं असीस जोहारि सब गाविहं गुन गन गाथ।

तब गुर भूसुर सहित गृहँ गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ जो विसिष्ट अनुसासन दीन्ही। लोक वेद विधि सादर कीन्ही।। भूसुर भीर देखि सब रानी। सादर उठीं भाग्य वड़ जानी।। पाय पखारि सकल अन्हवाए। पूजि भली विधि भूप जेवाँए।। आदर दान प्रेम परिपोपे। देत असीस चले मन तोषे॥ बहु विधि कीन्हि गाधिसुत पूजा। नाथ मोहि सम धन्य न दूजा।। कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी॥ भीतर भवन दीन्ह बर बास्। मन जोगवत रह नृपु रनिवास्॥ पूजे गुर पद कमल बहोरी। कीन्हि विनय उर प्रीतिन थोरी॥ दो०-बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु।

पुनि पुनि वंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥३५२॥

विनय कीन्हि उर अति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगें।।
नेगु माणि सुनिनायक लीन्हा। आसिरबादु बहुत विधि दीन्हा।।
उर धरि रामहि सीय समेता। हरिष कीन्ह गुर गवनु निकेता।।
बिप्रबधू सब भूप बोलाई। चैल चारु भूषन पहिराई॥।
बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं। रुचि विचारि पहिराविन दीन्हीं॥।
क्रिक्त क्रिफालोक्का लान्हां लोकी करिल्लोकित क्रिक्त क्रि

प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपित भली भाँति सनमाने॥ देव देखि रघुवीर विवाहू। वरिष प्रस्न प्रसंसि उछाहू॥ दो०—चले निसान वजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ।

कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृद्यँ समाइ ॥३५३॥

सब विधि सबिह समिद नरनाहू। रहा हृदयँ भिर पूरि उछाहू॥ जहँ रिनवासु तहाँ पगु धारे। सिहत बहू टिन्ह कुअँर निहारे॥ लिए गोद किर मोद समेता। को किह सकइ भयउ सुखु जेता॥ वधू सप्रेम गोद बैठारीं। बार बार हियँ हरिष दुलारी॥ देखि समाजु मुदित रिनवासू। सब कें उर अनंद कियो बास्॥ कहेउ भूप जिमि भयउ विवाहू। सुनि सुनि हरपु होत सब काहू॥ जनक राज गुन सीछ बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई॥ बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी। रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी॥

दो०-सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि बिप्र गुर ग्याति ।

भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गृह राति ॥३५४॥

मंगलगान करहिं बर भामिनि। भै सुखमूल मनोहर जामिनि॥ अँचइ पान सब काहूँ पाए। स्नग सुगंध भूषित छवि छाए॥ रामिह देखि रजायसु पाई। निज निज भवन चले सिर नाई॥ प्रेमु प्रमोदु विनोदु वडाई। ममउ समाजु मनोहरताई॥ कहिन सकहिं सत सारद सेसू। बेद विरंचि महेम गनेसू॥ CC-0 सो मै कहीं कि विश्विधि वर्शनि। विश्विभित्ती सिर्विधि स्रिक्षि वर्शनि॥ नृप सब भाँति सबिह सनमानी । किह मृदु बचन बोलाई रानी ॥ बधू लिरकर्नी पर घर आई। राखेहु नयन पलक की नाई॥ दो०-लिरका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ।

अस किह गे विश्रामगृहँ राम चरन चितु लाइ ॥३५५॥

भूप वचन सुनि सहज सुहाए। जिन्ति कनक मिन पलँग डसाए॥
सुभग सुरिभ पय फेन समाना। कोमल कलित सुपेतीं नाना।।
उपवरहन वर वरिन न जाहीं। स्रग सुगंध मिनमंदिर माहीं॥
रतनदीप सुठि चार चँदोवा। कहत न वनइ जान जेहिं जोवा॥
सेज रिचर रिच रामु उठाए। प्रेम समेत पलँग पौदाए॥
अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही। निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही
देखि स्याम मृदु मंजुल गाता। कहिं सप्रेम बचन सब माता॥
मारग जात भयावनि भारी। केहि विधि तात ताइका मारी॥

दो ० - घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु।

मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुवाहु ॥३५६॥
मुनि प्रसाद बिल तात तुम्हारी। ईस अनेक करवरें टारी।।
मख रखवारी करि दुहुँ भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई।।
मुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी।।
कमठ पीठि पिव कूट कठोरा। नृप समाज महुँ सिव धनु तोरा।।
विस्व विजय जसु जानिक पाई। आए भवन ब्याहि सव भाई।।
रिक्किट अभिगुव करण सुकहारोत किल्ला है सिक्कि अस्टिप वा सुकारोत विवास

आजु सुफल जग जनमु हमाग। देखि तात बिधुबदन तुम्हारा॥ जे दिन गए तुम्हिह बिनु देखें। ते विरंचि जनि पारिह लेखें॥ दो०-राम प्रतोषीं सातु सब कहि बिनीत वर बैन।

सुमिरि संभु गुर बिय पद किए नीदबस नैन ॥३५०॥
नीद उँ बदन सोह सुठि लोना। मनहुँ साँझ सरसी हह सोना॥
घर घर करहिं जागरन नारीं। देहिं परसपर मंगल गारीं॥
पुरी विराजित राजित रजनी। रानीं कहिं बिलोकहु सजनी॥
सुंदर बधुन्ह सासु लें सोई। फिनिकन्ह जनु सिरमिन उर गोई
प्रान पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़ वर बोलन लागे॥
बंदि मागधिन्ह गुनगन गाए। पुरजन द्वार जोहारन आए॥
बंदि विप्र सुर गुर पितु माता। पाइ असीस सुदित सब भ्राता॥
जनिन्ह सादर बदन निहारे। भूपित संग द्वार पगु धारे॥
दो०-कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ।

प्रातिक्रया करि तात पहिं आए चारिउ भाइ ॥३५८॥ नवाह्नपारायण, तीसरा विश्राम

भूप बिलोकि लिए उर लाई। बैठे हरिष रजायसु पाई॥
देखि रामु सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी॥
पुनि बसिष्टु मुनि कौसिकु आए। सुभग आसनिह मुनि बैठाए॥
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे। निरुखि रामु दोउ गुर अनुरागे॥
CC-0 किहिलाक्सिस्टु पिरिम क्लिएलासि शिक्किस्टु मिल्लिस्ट्रिस स्थिति।

सुनि मन अगम गाधिसुत करनी। मुदित विसष्ट विपुल विधि बरनी बोले बामदेउ सब साँची। कीरति कलित लोक तिहुँ माची सुनि आनंदु भयउ सब काहू। राम लखन उर अधिक उछाहू॥ दो०—मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस एहि भाँति।

उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति॥३५९॥
सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे॥
नित नव सुखु सुर देखि किहाहीं। अवध जन्म जा चिहें विधि पाहीं
विखामित्रु चलन नित चहहीं। राम ध्रेम विनय वस रहहीं॥
दिन दिन स्यगुन भूपित भाऊ। देखि स्राह महामुनिराऊ॥
मागत विदा राउ अनुरागे। सुतन्ह स्मेत ठाढ़ मे आगे॥
नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवकु समेत सुत नारी॥
करब सदा लरिकन्ह पर छोहू। दरसनु देत रहव मुनि मोहू॥
अस किह राउ सहित सुत रानी। परेउ चरन मुख आव न वानी॥
दीन्हि असीस विध्र बंहु भाती। चले न प्रीति रीति किह जाती॥
रामु सप्रेम संग सब भाई। आयसु पाइ फिरे पहुँचाई॥

दो०-राम रूपु भूपति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु । जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुळचंदु ॥३६०॥ बामदेव रघुकुळ गुर ग्यानी। बहुरि गाधिमुत कथा बखानी।। मुनि मुनि मुजसु मनहिं मन राऊ। बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ।। उद्देशे Aञ्जोष्ठानारुष्ट्रायसुन्ताने सुक्तुस्मोति स्मिदिसुक्तुं सुमाक्रानी lative जहँ तहँ राम ब्याहु मबु गावा। सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छात्रा॥ आए ब्याहि रामु घर जब तें। वसइ अनंद अवधसन तब तें॥ प्रमु विवाहँ जस भयउ उछाहू। सकिहं नवरिन गिरा अहिनाहू॥ किविकुल जीवनु पावन जानी। राम सीय जसु मंगल खानी॥ तेहि ते में कछु कहा बखानी। करन पुनीत हेतु निज बानी॥ छं० — निज गिरा पाविन करन कारन राम जसु तुलसीं कह्यो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु किव कोनें लह्यो॥ उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावहीं॥

सो॰-सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गाविह सुनिह । तिन्ह कर्डुं सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु ॥२६१॥ मासपारायण, बारहवाँ विशाम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः।

(बालकाण्ड समाप्त )

॥ श्रीरामाय नमः॥

# अरिएम चरितमानस

अयोध्याकाण्ड



#### 



बरवस लिए उठाइ उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनि लिख बिसरे सबिह अपान॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवलभो विजयते

# श्रीरामचरितमानस

### द्वितीय सोपान

(अयोध्याकाण्ड)

一一一一

#### श्लोक

यसाङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्पोरसि व्यालराट्।
सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् ॥१॥
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मस्ले वनवासदुः खतः।
मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जूलमङ्गलपदा॥२॥
नीलाम्बुजश्रीरघुनव्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जूलमङ्गलपदा॥२॥
नीलाम्बुजश्र्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्।

Сपाण्ये असङ्गासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्॥३॥

दो०-श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥

जब तें रामु ब्याहि घर आए। नित नव संगल मोद वधाए॥
भुवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरष्रिहं सुख बारी॥
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई। उमिंग अवध अबुधि कहुँ आई॥
मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भाँती॥
किहन जाइ कछु नगर विभृती। जनु एतिन्थ विरंचि करत्ती॥
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद सुख चंदु निहारी॥
सुदित मातु सब सखीं सहेली। फिलत विलोकि मनोरथ बेली॥
राम रूपु गुन सीलु सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ॥

दो०-सब कें उर अभिलापु अस कहिं मनाइ महेसु। आप अछत जुबराज पद रामहि देउ नरेसु॥१॥

एक समय सब सहित समाजा। राजसमाँ रघुराजु विराजा॥
सकल सुकृत मूरित नग्नाहू। राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू
नृप सब रहिंहें कृपा अभिलाषें। लोकप करिं प्रीति रुख राखें॥
तिसुवन तीनि काल जग माहीं। मूरिभाग दसरथ सम नाहीं॥
मंगलमूल रामु सुत जासू। जो कछु कहिअ थोर सबु तास्॥
राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। बदनु बिलोकि मुकुटु समकीन्हा॥
अवन सभीप भए सित केसा। मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा॥

ССन्रिप खुँ बराखु कु समिन्दि हुँ वहाँ भू जीवन सभी कि सुकुटु समकी है।

दो०-यह विचारु उर आनि नृप सुदिनु सुअवसरु पाइ । प्रेम पुलकि तन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाइ ॥ २॥

कहइ भुआछ सुनिअ सुनि नायक। भए राम सब विधि सब लायक सेवक सिचव मकल पुरवासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी॥ सबिह रामु प्रिय जेहि विधि मोही। प्रभु असीस जनु तनु धिर सोही॥ विप्र सहित परिवार गोसाई। करिहें छोहु सब रौरिहि नाई॥ जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल विभव बस करहीं॥ मोहि सम यहु अनुभय उन दूजें। सबु पाय उँ रज पाविन पूजें॥ अब अभिलाषु एकु मन मोरें। पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरें॥ मुनि प्रसन्न लिख सहज सनेहू। कहेउ नरेस रजायसु देहू॥

दो०-राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिए मनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ ३॥

सव विधि गुरु प्रसन्न जियँ जानी। बोलेड राउ रहॅनि मृदु बानी।।
नाथ रामु करिआहें जुबराजू। किह्अ कुपा किर किरअ समाजू।।
मोहि अछत यहु होइ उछाहू। लहिंहें लोग सब लोचन लाहू।।
प्रभु प्रसाद सिव सबइ निवाहीं। यह लालसा एक मन माहीं।।
पुनिन सोच तनु रहउ कि जाऊ। जेहिंन होइ पाछें पछिताऊ॥
सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए। मंगल मोद मूल मन भाए॥
सुन नृप जासु विमुख पछिताहीं। जासु भजन बिनु जरिन न जाहीं
भयु तुम्हार तन्य सोइ स्वामी। रामु पुनीत प्रेम अनुगामी॥
CC-0. Asi Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

दो०-बेगि बिलंड न करिअ नृप साजिअ सबुइ समाछ । सुदिन सुसंगल तबहिं जब रामु होहिं जुबराज ॥ ४॥ मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सिचव मुमंत्रु बोलाए॥ कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल वचन सुनाए॥ जों पाँचहि मत लागे नीका। करहु हरिष हियँ रामहि टीका॥ मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। अभिमत बिरवँ परेउ जनु पानी॥ बिनती सिचव करहिं कर जोरी। जिअहु जगतपित बरिस करोरी॥ जग मंगल भल काजु विचारा। बेगिअ नाथ न लाइअ बारा॥ नृपहि मोदु सुनि सिचव सुभाषा। बदत बोंड जनु लही सुसाखा॥

दो०-कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ आयस होइ।

राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ॥ ५॥ हरिष मुनीस कहेउ मृदु बानी। आनहु सकल मुतीरथ पानी॥ औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गिन मंगल नाना॥ चामर चरम बसन बहु भाँती। रोम पाट पट अगनित जाती॥ मिनान मंगल बस्तु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिषेका॥ बेदिबिदित कहि सकल बिधाना। कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना सफल रसाल पूगफल केरा। रोपहु बीधिन्ह पुर चहुँ फेरा॥ रचहु मंजु मिन चौकें चारू। कहहु बनावन बेगि बजारू॥ पूजहु गनपित गुर कुलदेवा। सब विधिकरहु भूमिमुर सेवा॥ दो०-ध्वज पताक तोरन कलस सजह तुरग रथ नाग।

CC-0. ASI स्मिर्धिरियुनिवर्षिप्यनिर्विष्ठि मिन किजिलिएं सामि।

जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा।।
विप्र साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा।।
सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध वधावा।।
राम सीय तन सगुन जनाए। फरकहिं मंगल अंग सुहाए।।
पुलिक सप्रेम परसपर कहहीं। भरत आगमनु सूचक अहहीं।।
भए बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी।।
भरत सिरस प्रिय को जग माहीं। इहइ सगुन फलु दूसर नाहीं।।
रामहि बंधु सोच दिन राती। अंडन्हि कमठ हृद उ जेहि भाँती

दो०-एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहँसेउ रनिवासु । सोभत लखि विधु बढ़त जनु वारिधि वीचि बिलासु ॥ ७ ॥

प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए।।
प्रेम पुलिक तन मन अनुरागीं। मंगल कलस सजन सब लागीं।।
चौकें चारु सुमित्राँ पूरी। मिनमय बिविध माँति अति रूरी
आनँद मगन राम महतारी। दिए दान बहु बिप्र हॅकारी।।
पूर्जी ग्रामदेवि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बिलभागा।।
जेहि बिधि होइ राम कल्यान्। देहु दया करि सो बरदान्॥
गाविहें मंगल कोकिलबयनीं। विधुवदनीं मृगसावकनयनीं।।
दो०-राम राज अभिषेकु सुनि हियँ हरषे नर नारि।

हो । समाराज आभपकु सान । ह्य हर्रप नर नार । हो सुमंगह सजन सब विधि अनुकूछ बिचारि ॥ ८॥

CCचन A अपनाहें ब्राविष्ट्र बोलाए। रामधाम सिख द्वेन पुरुष्ट्राण्डा । रामधाम सिख

गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायउ माथा। सादर अरघ देइ घर आने। सोरह भाँति पूजि सनमाने॥ गहे चरन सिय सहित वहोरी। बोले रामु कमल कर जोरी॥ सेवक सदन स्वामि आगमनू। मंगल मूल अमंगल दमनू॥ तदिप उचित जनु बोलि सप्रीती। पठइअ काज नाथ असि नीती॥ प्रभुता तिज प्रभु कीन्ह सनेहू। भ्यउ पुनीत आजु यहु गेहूँ॥ आयसु होइ सो करों गोसाई। सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई॥

दो०-सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुवरिह प्रसंस।

राम कस न तुम्ह कहतु अस हंस बंस अवतंस ॥ ९ ॥ वरिन राम गुन सीछ सुभाऊ। बोले प्रेम पुलिक मुनिराऊ॥ भूप सजेउ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हिह जुबराजू॥ राम करहु सब संजम आजू। जो विधि कुसल निवाहै काजू॥ गुरु सिख देइ राय पिहं गयऊ। राम हृदयँ अस विसमउ भयऊ॥ जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लिरकाई॥ करनवेध उपवीत विआहा। संग संग सब भए उछाहा॥ विमल बंस यहु अनुचित एकू। बंधु विहाइ बड़ेहि अभिषेकू॥ प्रभु सप्रेम पिछतानि सुहाई। हरउ भगत मन के कुटिलाई॥ प्रभु सप्रेम पिछतानि सुहाई। हरउ भगत मन के कुटिलाई॥ दो०—तेहि अवसर आए छखन मगन प्रेम आनंद।

 भरत आगमनु सकल मनाविं। आवहुँ वेगि नयन फलु पाविं।। हाट बाट घर गलीं अथाई। कहिं परसपर लोग लोगाई।। कालि लगन भिल केतिक बारा। पूजिहि बिधि अभिलापु हमारा।। कनक सिंवासन सीय समेता। बैठिं रामु होइ चित चेता।। सकल कहिं कब होइहि काली। बिघन मनाविं देव कुचाली।। तिन्हि सोहाइ न अवधवधावा। चोरिह चंदिनि राति न भावा।। सारद बोलि बिनय सुर करहीं। बारिं बार पाय लै परहीं।। दो०-बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मानु करिअ सोइ आजु।

रामु जाहिं बन राजु तिज होइ सकल सुरकाजु ॥ १ १॥
सुनि सुर विनय ठाढ़ि पछिताती। भइउँ सरोज विपिन हिमराती।।
देखि देव पुनि कहिं निहोरी। मातु तोहि निहं थोरिउ खोरी।।
विसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ।।
जीव करम बस सुख दुख भागी। जाइअ अवध देव हित लागी।।
बार बार गिंह चरन सँकोची। चली विचारि बिबुध मिंत पोची
ऊँच निवासु नीचि करत्ती। देखि न सकिं पराइ विभूती।।
आगिल काजु विचारि बहोरी। करिहिंह चाह कुसल कि मोरी।।
हरिष हृदयँ दसरथ पुर आई। जनु प्रह दसा दुसह दुखदाई।।
दो०-नामु मंथरा मंदमित चेरी कैकइ केरि।

क्रिज Aर्धेस्स्तानतुवा हार्वनावा। मंजूल मंगल वाज् वर्धाना hitative

अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मित फेरि ॥१२॥

पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू। राम तिलकु सुनि भा उर दाहू॥ करइ विचारु कुबुद्धि कुजाती। होइ अकाज कविन विधि राती॥ देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गवँ तकइ लेउँ केहि भाँती भरत मातु पिहं गइ विलखानी। का अनमिन हिस कह हाँसि रानी कतरु देइ न लेइ उसास्। नारि चरित किर ढारइ आँस्॥ हाँसि कह रानि गालु बड़ तोरें। दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें तबहुँ न बोल चेरि बड़ि पापिनि। छाड़इ स्वास कारि जनु साँपिनि

दो०-सभय रानि कह कहिस किन कुसल रामु महिपालु।

लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥१३॥ कत सिखदेइ हमहि कोउ माई। गालु करव केहि कर बलु पाई॥ रामिह छाड़ि कुसल केहि आजू। जेहि जनेसु देइ जुबराजू॥ भयउ कौसिलहि विधि अति दाहिन। देखत गरब रहत उर नाहिन देखहु कस न जाइ सब सोभा। जो अबलोकि मोर मनु छोभा॥ पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारें। जानति हहु बस नाहु हमारें॥ नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई॥ सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी। झकी रानि अब रहु अरगानी पुनि असकबहुँ कहिस घरफोरी। तब धरि जीभ कढ़ावउँ तोरी॥

हो०-काने खोर कूबरे कुटिल कुचाली जानि। तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि ॥१४॥ <sup>CC-0</sup> प्रियुक्तास्ति सिर्ध द्वान्हिए तिस्विक्तिस्ति सिर्धनि सिर सुदिनु सुमंगल दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई।। जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई॥ राम तिलकु जो साँचेहुँ काली। देउँ मागु मन भावत आली॥ कौसल्या सम सब महतारी। रामिह सहज सुभायँ पिआरी॥ मो पर करिंह सनेहु बिसेषी। मैं करि प्रीति परीछा देखी॥ जों विधि जनमु देइ करि छोहू। हो हुँ राम सिय पूत पुतो हू॥ प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरें। तिन्ह कें तिलक छोमु कस तोरें॥

दो०-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । हरष समय विसमउ करिस कारन मोहि सुनाउ ॥१५॥

एकहिं बार आस सब पूजी। अब कछु कहव जीभ करि दूजी।।
फोरें जोगु कपार अभागा। भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा।।
कहिं झूठि फ़िर बात बनाई। ते प्रिय तुम्हिंह करह में माई।।
हमहुँ कहिंब अब ठकुर सोहाती। नाहिंत मौन रहब दिनु राती।।
किर कुरूप विधिपरबस कीन्हा। बवा सो छनिअ लहिंअ जो दीन्हा
कोउ नृप होउ हमिह का हानी। चेरि छाड़ि अब होब कि रानी।।
जारें जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा।।
तातें कछुक बात अनुसारी। छमिअ देबि बड़ि चूक हमारी।।

दो ०-गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि । सुरमाया बस बैरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥१६॥

सादर पुनि पुनि पूँछति ओही। सबरी गान मृगी जनु मोही।। CC-0. ASS Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative तिस मित फिरी अहइ जिस भावी। रहसी चेरि घात जनु फावी॥
'तुम्ह पूँछहु मैं कहत डेराऊँ। घरेहु मोर घरफोरी नाऊँ॥
सिज प्रतीति बहुबिधि गढ़ि छोली। अवध साढ़साती तव बोली॥
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी। रामिह तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी॥
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिरें रिपु होहिं पिरीते॥
भानु कमल कुल पोषनिहारा। बिनु जल जारि करइ सोइ छारा॥
जिरि तुम्हारि चह सवति उखारी। कॅथहु किर उपाउ बर बारी॥

दो०-तुम्हिह न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ।

मन मलीन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुभाउ ॥१७॥ चतुर गॅभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बात सँवारी॥ पठए भरतु भूप निनअउरें। राम मातु मत जानव रउरें॥ सेविह सकल सवित मोहि नीकें। गरिवत भरत मातु बल पी कें॥ सालु तुम्हार कौसिलिह माई। कपट चतुर निहं होई जनाई॥ राजिह तुम्ह पर प्रेमु विसेषी। सवित सुभाउ सक् ह निहंदेखी॥ रिच प्रपंचु भूपिह अपनाई। राम तिलक हित लगन घराई॥ यह कुल उचित राम करूँ टीका। सबिह सोहाइ मोहि सुठि नीका॥ आगिलि बात समुझि डह मोही। देउ दैउ फिरि सो फलु ओही॥

दो०-रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु । कहिसि कथा सत सवति कै जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु ॥ १८॥ <sup>CC-0</sup> ASI Spinagas Circle, Jammu Collection, Agra Carpori Igiliativ । भावी बस प्रताति उर आई। पूछ रानि पुनि समिध दिवाई ॥ का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना। निज हित अनहित पसुपहिचाना।।
भयउ पाखु दिन सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू।।
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारें। सत्य कहें निहं दोषु हमारें॥
जों अमत्य कछु कहब बनाई। तो बिधि देइहि हमिह सजाई॥
रामिह तिलक कालि जों भयऊ। तुम्ह कहुँ विपति बीजुबिधि बयऊ
रेख खँचाइ कहउँ वछ भाषी। भामिनि भइहु दूध कइ माली॥
जों सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न आन उपाई॥

दी - कद् विनतिह दीन्ह दुखु तुम्हिह कोसिलाँ देव। भरतु बंदिगृह सेइहिं लखनु राम के नेव॥१९॥

कैकयसुता सुनत कटु बानी। किह न सकइ कछु सहिम सुखानी।। तन पसेउ कदली जिमि काँपी। कुबरीं दसन जीभ तब चाँपी।। किह किह कोटिक कपट कहानी। धीरजु धरहु प्रबोधिसि रानी।। फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली। बिकिह सराहइ मानि मराली।। सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दिहिनि आँखि नित फरकइ मोरी दिन प्रति देखउँ राति कुसपने। कहउँ न तोहि मोह बस अपने।। काह करों सिख सूध सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउँ काऊ।।

दो०-अपने चलत न आजु लगि अन्भल काहुक कीन्ह ।

केहि अघ एकहि बार मोहि देअँ दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ नैहर जनमु भरव बरु जाई। जिअतन करिबसवित सेवकाई।। अरिवस दैउ जिआवत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही॥ CC-0. ASI Shinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative दीन बचन कह बहुविधि रानी। सुनि कुवरीं तियमाया ठानी॥ अस कस कहहु मानि मन ऊना। सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना जेहिं राउर अति अनभल ताका। सोइ पाइहि यहु फलुपरिपाका॥ जब तें कुमत सुना में खामिनि। भूख न बासर नीद न जामिनि॥ पूँछे उँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची। भरत भुआल होहिं यह साँची॥ भामिनि करहु त कहीं उपाऊ। है तुम्हरीं सेवा वस राऊ॥

दो०-परउँ कूप तुअ बचन पर सकउँ पूत पति त्यागि । कहिस मोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥२१॥

कुबरीं करि कबुली कैकेई। कपट छुरी उर पाहन टेई॥ लखइ न रानि निकट दुखु कैसें। चरइ हरित तिन बलिपसु जैसें॥ सुनत बात मृदु अंत कठोरी। देति मनहुँ मधु माहुर घोरी॥ कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं। स्वामिनि कहिंहु कथा मोहि पाहीं दुइ बरदान भूप सन थाती। मागहु आजु जुड़ाबहु छाती॥ सुतिह राजु रामिह बनबास्। देहु लेहु सब सबति हुलास्॥ भूपित राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहिं बचनु न टरई॥ होइ अकाजु आजु निस्ति बीतें। बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें॥

दो०-बड़ कुघातु करि पातिकिनि कहेसि कोपगृहँ जाहु । काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआहु ॥२२॥

कुबरिहि रानि प्रानिप्रय जानी। बार बार बंड़ि बुद्धि बखानी।।
CC-ति। हिर्मिणहर्सा निष्कृत प्रसार विस्ति। विह जीते कह प्रमुख्य प्राणीयारा ।

जों विधि पुरव मनोरथु काली। करों तोहि चख पूतरि आली।। वहुविधि चेरिहि आदरु देई। कोपभवन गवनी कैकेई।। विपति बीजु बरषा रितु चेरी। भुइँ भइ कुमित कैकई केरी।। पाइ कपट जलु अंकुर जामा। वर दोउ दल दुख फल परिनामा कोप समाजु साजि सबु सोई। राजुकरत निज कुमित विगोई।। राउर नगर कोलाहलु होई। यह कुचालि कछु जान नकोई॥

दो०-प्रमुदित पुर नर नारि सब सजिहें सुमंगळचार । एक प्रविस्ति एक निर्गमिह भीर भूप दरबार ॥२३॥

वाल सखा सुनि हियँ हरषाहीं। मिलि दस पाँच राम पिहं जाहीं।।
प्रभु आदरिह प्रेमु पिहचानी। पूँछिह कुसल खेम मृदु वानी।।
फिरिह भवन प्रिय आयस पाई। करत परसपर राम बड़ाई॥
को रघुवीर सिरेस संसारा। सीछ सनेहु निवाहनिहारा॥
जेहिं जेहिं जोनि करम वस भ्रमहीं। तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं॥
सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात यह ओर निवाहू॥
अस अभिलाषु नगर सब काहू। कैकयसुना हृदयँ अति दाहू॥
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मतें चतुराई॥
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मतें चतुराई॥

गवनु निदुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहँ ॥२४॥

कोपभवन सुनि सकु चेउ राऊ। भय वस अगहुड़ परइ न पाऊ॥ ट्युपपिक्षा असाब्व बाह्ँ हरू, जाकें भित्तस्प्रतिसक्त महिंद्यासुताकें भी ative सो सुनि तिय रिसगयउ सुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई॥ सूल कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रितनाथ सुमन सर मारे॥ सभय नरेसु प्रिया पिहं गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ॥ भूमि सयन पटु मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना॥ कुमितिहि कसि कुवेषता फाबी। अनअहिवातु सूच जनु भावी॥ जाइ निकट नृपु कह मृदु बानी। प्रानिप्रया केहि हेतु रिसानी॥ छं०-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पितिहि नेवारई। मानहुँ सरोष भुअंग भामिनि बिषम भाँति निहारई॥ दोउ बासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखई। तलसी नृपति भवतब्यता बस काम कोतुक लेखई॥

सो०-बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचिन पिकवचिन । कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥२५॥

अनिहत तोर प्रिया केंद्र कीन्हा। केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा कहु केहि रंकिह करों नरेस्। कहु केहि नृपिह निकासों देस्॥ सकउँ तोर अरि अमरेड मारी। काह कीट वपुरे नर नारी॥ जानिस मोर सुभाउ वरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू॥ प्रिया प्रान सुत सरवसु मोरें। परिजन प्रजा सकल वस तोरें॥ जों कछु कहीं कपटु करि तोही। भामिनि राम सपथ सत मोही॥

बिहिस मारा मनभावति बाता। भूषन सजहि मनोहर गाता॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative घरों कुघरों समुझि जिये देखू। बीग प्रिया परिहरिह कुवेषू॥ दो०-यह सुनि मन गुनि सपथ बिड़ बिहसि उठी मतिमंद। भूषन सजति बिलोकि मृगु मनहुँ किरातिनि फंद ॥२६॥

पुनिकहराउ सुहृद जियँ जानी। प्रेम पुलिक मृदु मंजुल वानी।।
भामिनि भयउ तोर मनभावा। घर घर नगर अनंद वधावा।।
रामिह देउँ कालि जुबराजू। सजिह सुलोचिन मंगल माजू॥
दलिक उठेउ सुनि हृदउ कठोरू। जनु छुइ गयउ पाक बरतोरू॥
ऐसिउ पीर बिहिस तेहिंगोई। चोरनारि जिमि प्रगटिन रोई॥
लखिहंन भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मिन गुरू पढ़ाई॥
जद्यपि नीति निपुन नरनाहू। नारिचरित जलिनिध अवगाहू॥
कपट सनेहु बढ़ाइ बहोरी। बोली विहिस नयन मृहु मोरी॥

दो ॰ - मागु मागु पै कहहु पिय कबडुँ न देहु न लेहु। देन कहेहु बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु॥२०॥

जाने उँ मरमु राउ हँ सि कहई। तुम्हिह को हाब परम प्रिय अहई।। याती राखिन मागिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ।। झुठेहुँ हमिह दोषु जिन देहू। दुइ कै चारि मागि मकु लेहू॥ रघुकुल रीति सदा चिल आई। प्रान जाहुँ बरु बचनु न जाई॥ निहं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होहिं कि कोटिक गुंजा॥ सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। वेद पुरान विदित मनु गाए॥ तेहिपर राम सपथ करि आई। सुकृत सनेह अवधि रघुराई॥

्यात्र व्याद्ध व्यक्ति खें सिंहो खो। क्रिम्ट क्रिलिहा क्रिल्ड जानुकानोती ative

दो०-भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु।
भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति बचनु भयंकर बाजु ॥२८॥
मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम

सुनहु प्रानिधिय भावत जी का। देहु एक वर भरतिह टीका॥
मागउँ दूसर वर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥
तापस वेष विसेषि उदासी। चौदह विरस रामु वनवासी॥
सुनि मृदु वचन भूप हियँ सोकू। सिंस कर छुअत विकल जिमि कोकू
गयउ सहिम निहं कछु कि आवा। जनु सचान वन झपटेउ लावा॥
विवरन भयउ निपट नरपाल् । दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू॥
माथं हाथ मूदि दोउ लोचन। तनु धिर सोचु लाग जनु सोचन॥
मोर मनोरथु सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला
अवध उजारि कीन्हि कैकेई। दीन्हिस अचल विपति कैनेई॥

दो०-कवनें अवसर का भयउ गयउँ नारि बिस्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास॥२९॥

एहि विधि राउ मनिहं मन झाँखा। देखि कु माँति कु मित मन माखा भरतु कि राउर पूत न होंही। आने हु मोल वेसाहि कि मोही॥ जो सुनि सरु असलाग तुम्हारें। काहे न बोल हु बचनु सँ भारें॥ देहु उत्तरु अनु करहु कि नाहीं। सत्यसंघ तुम्ह रघुकुल माहीं॥

देन कहेहु अब जिन बरु देहू। तजह सत्य जग अपजस लेहू। CC-0. ASI Shinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative सत्य सराहि कहेहु बरु देना। जानेहु लेइहि मागि चबेना॥ सिविदधीचिविल्जो कछु भाषा। तनु धनु तजे उवचन पनु राखा अति कटु बचन कहित कैकेई। मानहुँ लोन जरे पर देई॥ दो०-धरम धुरंधर धीर धिर नयन उघारे रायँ।

सिरु धुनि लोन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठायँ ॥३०॥
आगें दीखि जरत रिस भारी। मनहुँ रोष तरवारि उघारी॥
मूठि कुबुद्धि धार निउराई। धरी क्वरीं सान बनाई॥
लखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥
बोले राउ कठिन करि छाती। बानी सिवनय तासु सोहाती॥
प्रिया बचन कस कहित कुमाँती। भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती॥
मोरें भरतु रामु दुइ आँखी। सत्य कहुउँ करि संकरु साखी
अवसि दूतु मैं पठइव प्राता। ऐहिहें बेगि सुनत दोउ भ्राता॥
सुदिन सोधि सबु साजु सजाई। देउँ भरत कहुँ राजु बजाई॥

दो॰-लोभु न रामिह राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारि जियँ करत रहेउँ नुपनीति ॥३१॥

राम सपथ सत कहउँ सुभाऊ। राममातु कछु कहेउ न काऊ॥
मैं सबु कीन्ह तोहि विनु पूँछें। तेहि तें परेउ मनोरथु छूछें॥
रिस परिहरू अब मंगल साजू। कछु दिन गएँ भरत जुबराजू॥
एकिह बात मोहि दुखु लागा। वर दूसर असमंजस मागा॥
अजहूँ हृदउ जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा॥
क्रिकु तकि कोम्बद्धाम्भाराम् सहस्रोहितहरू सम्बद्धिति साम्भामा

तुहूँ सराहिस करिम सनेहू। अब सुनि मोहि भयउ संदेहू॥ जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला। सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला॥ दो०—प्रिया हास रिस परिहरिह मागु बिचारि बिवेकु।

जेहिं देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु ॥३२॥
जिए मीन बरु बारि बिहीना। मिन बिनु फिनिकु जिए दुख दीना
कहउँ सुभाउ न छल मन माहीं। जीवनु मोर राम बिनु नाहीं॥
समुझि देखु जियँ प्रिया प्रबीना। जीवनु राम दरस आधीना॥
सुनि मृदु बचन कुमित अति जरई। मनहुँ अनल आहुति घृत परई
कहइ कर हु किन कोटि उपाया। इहाँ न लागिहि राउरि माया॥
देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं। मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं॥
रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममातु भलि सब पहिचाने॥
जस कौसिलाँ मोर भल ताका। तस फलु उन्हिह देउँ करि साका

दो ० - होत प्रातु मुनिवेष धरि जों न रामु बन जाहिं।

मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिअ मन माहिं ॥३३॥ अस कि कुटिल भई उठि ठाढ़ी। मानहुँ रोष तरंगिनि बाढ़ी॥ पाप पहार प्रगट भइ सोई भरी कोध जल जाइन जोई॥ दोउ बर कूल कठिन हठ धारा। भवँर कूबरी बचन प्रचारा॥ ढाइत भ्परूप तरु मूला। चली विपतिबारिधि अनुकूला॥ लखी नरेस बात फरि साँची। तिय मिस मीच सीस पर नाची॥

ल्खी नरेस बात फुरि साँची। तिय मिस मीचु सीस पर नाची।। CC-0 ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotti Initiative गहि पद विनय कीन्ह बैठारी। जिन दिनकर कुल हासि कुठारी।। मागु माथ अवहीं देउँ तोही। राम विरहँ जिन मारिस मोही।। राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाँती। नाहिंत जिरिह जनम भिर छाती।।

दो॰-देखी व्याधि असाध नृषु परेउ धरनि धुनि माथ।

कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥३४॥
ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता। करिनि कलप तरु मनहुँ निपाता।।
कंठु सूल मुख आव न बानी। जनु पाठीनु दीन बिनु पानी।।
पुनि कह कटु कठोर कैकेई। मनहुँ घाय महुँ माहुर देई॥
जौ अंतहुँ अस करतबु रहेऊ। मागु मागु तुम्ह केहिं वल कहेऊ॥
दुइ कि होइ एक समय मुआला। हँसब ठठाइ फुलाउब गाला॥
दानि कहाउब अरु कुपनाई। होइ कि खेम कुसल रौताई॥
छाड़हु बचनु कि धीरजु धरहू। जिन अबला जिमि करना करहू
तनु तिय तनय धामु धनु धरनी। सत्यसंध कहुँ तुन सम बरनी॥

दो०-मरम वचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर।

लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥३५॥
चहत न भरत भूपतिह भोरें। बिधिवस कुमित वसी जिय तोरें॥
सो सबु मोर पाप परिनामू। भयउ कुठाहर जेहिं बिधि बामू॥
सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई। सब गुन धाम राम प्रभुताई॥
करिहिंह भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई॥
तोर कलंकु मोर पछिताऊ। मुएहुँ न मिटिहि न जाइहि काऊ
स्वित्ते कि जीक लगा कर सोई। लोचन ओट बैठ मुहू गोई॥

जब् लिंग जिओं कहउँ कर जोरी।तव लिंग जिन कछु कहिस बहोरी फिरि पिछितैहिस अंत अभागी। मारिस् गाइ नहारू लागी॥ दो॰—परेउ राउ किह कोटि बिधि काहे करिस निदानु।

कपट सयानि न कहित कछु जागित मनहुँ मसानु ॥३६॥
राम राम रट विकल भुआलू। जनु विनु पंख विहंग वेहालू॥
हृद्यँ मनाव भोरु जिन होई। रामिह जाइ कहै जिन कोई॥
उदउ करहु जिन रिवर घुकुल गुर। अवध विलोकि स्ल होइहि उर
भूप प्रीति कैकइ किठनाई। उभय अवधि विधि रची बनाई॥
बिलपत नृपिह भय अभिनुसारा। बीना बेनु संख धुनि द्वारा॥
पढ़िहें भाट गुन गाविह गायक। सुनत नृपिह जनु लागिह सायक
मंगल सकल सोहाहिं न कैसें। सहगामिनिहि विभूषन जैसें॥
तेहि निसि नीद परी निहं काहू। राम दरस लालसा उछाहू॥

दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कहिं उदित रिब देखि । जागेउ अजहुँ न अवधपित कारनु कवनु बिसेषि ॥३७॥

पछिले पहर भूपु नित जागा। आजु हमहिवड अचरजुलागा।। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिअ काजु रजायसु पाई॥ गए सुमंत्रु तव राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराहीं॥ धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा। मानहुँ बिपति विषाद बसेरा॥ पूछें कोउ न ऊतरु देई। गए जेहिं भवन भूप कैंकेई॥ СС-0 किहैं। अधिकाश विष्टि सिक्ट भूप कैंकेई॥

सोच विकल विवरन महि परेऊ । मानहुँ कमल मूल परिहरेऊ ॥ सचिव सभीत सकइ नहिं पूछी । वोली असुभ भरी सुभ छूळी दो॰-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु ।

शामु रामु रिट भोरु किय कहइ न मरमु महीसु ॥३८॥ आनहु रामिह बेगि बोलाई । समाचार तब पूँछेहु आई ॥ चलेउ सुमंत्रु राय रख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी सोच विकल मग परइ न पाऊ । रामिह बोलि किहिहिका राऊ ॥ उर धिर धीरजु गयउ दुआरें । पूँछिहें सकल देखि मनु मारें ॥ समाधानु किर सो सबही का । गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका ॥ राम सुमंत्रहि आवत देखा । आदर कीन्ह पिता समलेखा ॥ निरित्व बदनु किह भूप रजाई। रघुकुलदीपिह चलेउ लेवाई ॥ रामु कुमाँति सिचव सँग जाहीं। देखि लोग जहँ तहँ विलखाहीं ॥ दो०—जाइ दीख रघुवंसमिन नरपित निपट कुसाजु ।

दो०—जाइ देखि रघुवसमान नरपात निषट कुसीज । सहिम परेउ लिख सिंघिनिहि मनहुँ वृद्ध गजराजु ॥३९॥

सूखिह अधर जरइ सबु अंगू । मनहुँ दीन मिनहीन मुअंगू ॥
सरुष समीप दीखि कैकेई । मानहुँ मीचु घरीं गिन छेई ॥
करुनामय मृदु राम सुभाऊ । प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥
तदिप धीर घरि समउ विचारी । पूँछी मधुर बचन महतारी ॥
मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जेहिं हो हि नियारन ॥
सन्ह त्राम सबु कारन एहू । राजहि तुम्ह पर बहुत सनेह ॥
उप रा॰ ९—

देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना । मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना ॥ षो सुनि भयउ भूप उर सोचू । छाड़ि न सकहिंतुम्हार सँकोचू। हो ० - सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु।

सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥४०॥ निधरक बैठि कहइ कटु बानी। सुनत कठिनता अति अकुलानी जीभ क्यान बचन सर नाना। यनहुँ महिप मृदु लच्छ समाना।) जनु कठोरपनु धरें सरीरू । सिखइ धनुषविद्या वर बीरू ॥ सबु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बैठि मनहुँ तनु धरि निउराई ।) भन मुसुकाइ भानुकुल भानू । रामु सहज आनंद निधानू ॥ बोले बचन विगत सब दूषन। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषन।) सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्छभ जननि सकल संसारा।)

हो०-मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर।

तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥४१॥ भरतु प्रानिपय पावहिं राजू । विधि सव विधि मोहि सनमुख आजू जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा। प्रथम गनिअ मोहि मूट् समाजा।। सेवहिं अरँडु कलपतर त्यागी। परिहरि अमृत लेहिं विषु मागी।। तेउ न पाइ अस समउ चुकाहीं। देखु विचारि मातु मन माहीं॥ अंब एक दुखु मोहि बिसेषी । निपट विकल नरनायकु देखी ॥

CC-0. A अोई विख्यात पेप सहि कुरा भारि।। ब्होर्ग्त अती ब्हि बा बुगे हि साह्या सी।

राउ धीर गुन उद्धि अगाधू। भा मोहि तें कछु वड़ अपराधू।। जातें मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ॥ दो०—सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान।

चलइ जोंक जल बक्रगति जद्यपि सलिलु समान ॥४२॥

रइसी रानि राम रुख पाई । बोली कपट सनेहु जनाई ॥
सपय तुम्हार भरत के आना । हेतु न दूसर में कछु जाना ॥
तुम्ह अपराध जोगु निहं ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता ॥
राम सत्य सबु जो कछु कहहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥
पितिह बुझाइ कहहु बिल सोई । चौथेंपन जेहिं अजसु न होई ॥
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहिं दीन्हे । उचित न तासु निरादर कीन्हे
लागिह कुमुख बचन सुभ कैसे । मगहँ गयादिक तीरय जैसे ॥
रामिह मातु बचन सब भाए । जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाप
हो०—गइ सुहला रामिह सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह ।

सचिव राम आगमन कहि विनय समय सम कीन्ह ॥४३॥

अविनय अकिन रामु पगु धारे । धिर धीरजु तव नयन उघारे ॥ सचिव सँभारि राउ वैठारे । चरन परत तृप रामु निहारे ॥ लिए सनेह विकल उर लाई । गै मिन मनहुँ फिनिक फिरि पाई रामिह चितह रहेउ नरनाहू । चला विलोचन बारि प्रवाहू ॥ सोक विवस कछु कहै न पारा । हृदयँ लगावत बारिह बारा ॥

बिधिहि मनाव राउ मन माहीं । जेहिं रघुनाथ न कानन जाहीं ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative सुमिरि महेसिह कहइ निहोरी । विनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरित हरहु दीन जनु जानी ॥ देहै ० नतुम्ह प्रेरक सब के हृद्य सो मित रामिह देहु ।

बचनु मोर तजि रहिं घर परिहरि सीलु सनेहु ॥४४॥

अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक परों वह सुरपुह जाऊ॥ सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोचन ओट रामु जिन होंही॥ अस मन गुनइ राउ निहं बोला। पीपर पात सिरस मनु डोला॥ रघुपित पितिह प्रेमबस जानी। पुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी देस काल अवसर अनुसारी। बोले बचन विनीत विचारी॥ तात कहुउँ कछु करुउँ ढिठाई। अनुचितु छमब जानि लिस्काई अति लघु बात लागि दुखु पावा। काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा देखि गोसाइँहि पूँछिउँ माता। सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता॥

दो ० - मंगल समय सनेह वस सोच परिहरिअ तात। आयसु देइअ हरिष हियँ किह पुलके प्रभु गात ॥४५॥

धन्य जनमु जगतीतल तासू । पितिह प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ चारि पदारथ करतल ताकें । प्रिय पितु मातु प्रान समजाकें ॥ आयसुपालि जनम फलु पाई । ऐहउँ वेगिहिं होउ रजाई ॥ बिदा मातु सन आवउँ मागी । चलिहउँ वनहिबहुरि पग लागी॥ असकहि राम गवनु तव कीन्हा। भूप सोक बस उत्तर न दीन्हा॥ CC-0 भगराष्ट्राकृषि प्रस्थात सुनि सुनि सुनि क्रा सुनि क्रा सुनि विद्या स्टि सुनि भए विकल सकल नर नारी। बेलि बिटप जिमि देखि दवारी जो जहँ सुनइ धुनइ सिरु सोई। बड़ विषादु नहिं धीरजु होई॥ दो०-मुख सुखाहिं लोचन स्रवहिं सोकु न हृद्यँ समाइ।

मनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥४६॥
भिलेहि माझ विधि वात बेगारी । जहुँ तहुँ देहिं कैकइहि गारी ॥
एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ । छाइ भवन पर पावकु धरेऊ ॥
निज कर नयन काढ़ि चह दीखा । डारि सुधा बिषु चाहत चीखा ॥
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी । भइ रघुवंस बेनु वन आगी ॥
पालव बैठि पेडु एहिं काटा । सुख महुँ सोक ठाटु धरि ठाटा ॥
सदा रामु एहि प्रान समाना । कारन कवन कुटिलपनु ठाना ॥
सत्य कहिं किव नारि सुभाऊ । सब विधि अगहु अगाध दुराऊ
निज प्रतिविंद्ध वरुकु गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई ॥

दो०-काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ।

का न करें अबला प्रवल केहि जग कालु न खाइ ॥४७॥ का मुनाइ विधि काह मुनावा । का देखाइ चह काह देखावा ॥ एक कहिं भल भूप न कीन्हा । वह विचारि निहें कुमितिहि दीन्हा जो हिंठ भयउ सकल दुख भाजनु । अवला विवस ग्यानु गुनु गा जनु॥ एक धरम परमिति पहिचाने । नृपहि दोसु निहें देहिं सयाने ॥ सिवि दधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन कहिं ब्रखानी ॥

एक भरत कर संमत कहहीं । एक उदास भायँ सुनि रहहीं ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative कान मृदि कर रद गहि जीहा। एक कहिं यह बात अलीहा॥ सुकृत जाहिं अस कहत तुम्हारे। रामु भरत कहुँ प्रानिप्आरे॥ दो॰—चंदु चवै बरु अनल कन सुधा होइ बिषत्ल।

सपनेहुँ कबहुँ न करहिं किछु भरतु राम प्रतिकृल ॥४८॥
एक बिधातिह दूषनु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेहीं॥
खरभर नगर सोचु सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा उछाहू॥
बिप्रवधू कुलमान्य जठेरी। जे प्रिय परम कैकई केरी॥
लगीं देन सिख सीछ सराही। वचन बानसम लागिंह ताही॥
भरतु न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहहु यहु सबु जगु जाना॥
करहु राम पर सहज सनेहू। केहिं अपराध आजु बनु देहू॥
कबहुँ न कियहु सबति आरेसू। प्रीति प्रतीति जान सबु देसू॥
कौसल्याँ अब काह बिगारा। तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा॥
दो०—सीय कि पिय सँगु परिहरिहि लखनु कि रहिहिई धाम।

राजु कि मूँजब भरत पुर नृपु कि जिइहि बिनु राम ॥४९॥ अस बिचारि उर छाड़ हु को हू । सोक कलंक को िठ जिन हो हू ॥ भरतिह अविस दे हु जुवराजू। कानन का ह राम कर का जू॥ नाहिन रामु राज के भूखे। धरम धुरीन विषय रस रूखे॥ गुर गृह वस हुँ रामु तिज गेहू। नृप सन अस वरु दूसर ले हू॥ जौं निहं लगि हहु कहें हमारे। निहं लागि हि कछु हाथ तुम्हारे॥

CC-0. कों) परिष्कुकानी व्हिन्स्काला होई शिल्पेश मार्थि प्रवास स्वास हो।

राम सरिस सुत कानन जोगू। काह किहि हि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू उठ हु बेगि सोइ कर हु उपाई। जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई।। छं०—जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय किर कुल पालही। हिठ फेरु रामहि जात बन जिन बात दूसिर चालही॥ जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध नुलसीदास प्रभु बिनु समुक्षि धौं जियँ भामिनी॥ सो०—सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित।

तेहँ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५०॥
उतरु न देइ दुसह रिस रूखी। मृगिन्ह चितव जनु वाधिनि भूखी
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी। चलीं कहत मितमंद अभागी॥
राजु करत यह दैं बँ विगोई। कीन्हेसि अस जस करह न कोई॥
एहि विधि विलपिहें पुर नर नारीं। देहिं कुचालिहि कोटिक गारीं॥
जरिहं विषम जर लेहिं उसासा। कविन राम बिनु जीवन आसा॥
बिपुल वियोग प्रजा अकुलानी। जनु जलचर गन सूखत पानी॥
अति विषाद वस लोग लोगाई। गए मातु पिहं रामु गोसाई॥
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जिन राखे राऊ॥
हो०—नव गयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान।
हुट जानि बन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान॥५१॥

रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातुपद नायउ माथा।। CCकीव्हि।असीमुकुल दु उर लीन्हे। भूषन बसन निछावरि कीन्हे।। CCकीव्हि।असीमुकुल दु उर लीन्हे। An eGangotri Initiative बार बार मुख चुंबित भाता। नयन नेह जलु पुलिकत गाता। गोद राखि पुनि हृदयँ लगाए। स्रवत प्रेमरस पयद मुहाए॥ प्रेमु प्रमोद न कंछु किह जाई। रंक धनद पदवी जनु पाई॥ सादर मुंदर बदनु निहारी। बोली मधुर बचन महतारी॥ कहहु तात जननी बिलहारी। कबेहिं लगन मुद मंगलकारी॥ मुकृत सील मुख सींव मुहाई। जनमलाभ कह अवधि अधाई॥ मुकृत सील मुख तर नारि सब अति आरत एहि भाँति।

जिमि चातक चातिक तृषित बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५२॥
तात जाउँ विल वेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥
पितु समीप तव जाएहु भैंआ। भइ बिह बार जाइ विल मैंआ।
मातु बचन सुनि अति अनुकूला। जनु सनेह सुरतरु के फूला॥
सुख मकरंद भरे श्रियमूला। निरिख राम मनु भवँ रुन भूला॥
धरम धुरीन धरम गित जानी। कहेउ मातु सन अति मृदु बानी॥
पिताँ दीन्ह मोहि कानन राजू। जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू॥
आयसु देहि मुदित मन माता। जेहिं मुद मंगल कानन जाता॥
जिन सनेह बस डरपिस भोरें। आनँदु अंव अनुग्रह तोरें॥

दो ० - बरष चारिदस विपिन बसि करि पितु बचन प्रमान ।

आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जनि करसि मलान ॥५३॥

बचन विनीत मधुर रघुवर के । सर सम लगे मातु उर करके ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGargotri Initiative सहिम सूर्यि सुनि सीतील बोनी । जिमि जैवास पर पावस पीना ॥ कैहिन जाइ कछु हृदय विषादू। मनहुँ मृगी सुनि केहिर नादू॥ नयन सजल तन थर थर काँपी। माजिह खाइ मीन जनु मापी॥ घरि धीरजु सुत बदनु निहारी। गदगद बचन कहित महतारी॥ तात पितिह तुम्ह प्रानिपआरे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे॥ राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा। कहेउ जान बन केहिं अपराधा॥ तात सुनावहु मोहि निदान्। को दिनकर कुल भयउ कुसानू॥

दो०-निरिष राम रुख सिचवसुत कारनु कहेउ बुझाइ । सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ ॥५४॥

राखि न सकइ न किह सक जाहू । दुहूँ माँति उर दाहन दाहू ॥ लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । विधि गित वाम सदा सब काहू । धरम सनेह उभव मित घरी । भइ गित साँग छुछुंदरि केरी ॥ राखउँ सुतिह करउँ अनुरोधू । धरम जाइ अह बंधु विरोधू ॥ कहउँ जान बन तो बिड़ हानी । संकट सोच विवस भइ रानी ॥ बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी॥ सरल सुभाउ राम महतारी । बोली बचन धीर धरि भारी ॥ तात जाउँ बिल कीन्हें हु नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका॥

दो॰-राजु देन किह दीन्ह बनु मोहिन सो दुख लेसु। नुम्ह बिनु भरतिह भूपितिहि प्रजिह प्रचंड कलेसु॥५५॥ जौं केवल पितु आयसु ताता। तौ जिन जाहु जानि विड़ माता॥

्रजीतीम्ब्रामखान्त्रहेंब्र स्तरामानानी साहराजन्त्रमस्यानानानानाना

पितु बनदेव मातु बनदेवी। खग मृग चरन सरोरह सेवी॥ अंतहुँ उचित नृपिह बनवास्। वय विलोकि हियँ होइ हराँस्॥ बड़भागी बनु अवध अभागी। जो रघुवंसितलक तुम्ह त्यागी॥ जौं सुत कहौं संग मोहि लेहू। तुम्हरे हृदयँ होइ संदेहू॥ पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के। प्रान प्रान के जीवन जी के॥ ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ। मैं सुनि बचन बैठि पिछताऊँ॥

दो०-यह बिचारि नहिं करउँ हठ झूठ सनेहु बढ़ाइ। मानि मातु कर नात बिल सुरति बिसरि जनि जाइ॥५६॥

देव पितर सब तुम्हिह गोसाई। राखहुँ पलक नयन की नाई॥ अविध अंबु प्रिय परिजन मीना। तुम्ह करुनाकर धरमधुरीना॥ अस विचारि सोइ करहु उपाई। सविह जिअत जेहिं मेंटहु आई॥ जाहु मुखेन बनिह बिल जाऊँ। करि अनाथ जन परिजन गाऊँ॥ सब कर आजु मुकृत फल बीता। भयउ कराल कालु विपरीता॥ बहुबिधि बिलिप चरन लपटानी। परम अभागिनि आपुहि जानी॥ दारन दुसह दाहु उर ब्यापा। बरिन न जाहिं विलाप कलापा॥ राम उठाइ मातु उर लाई। किह मृदु बचन बहुरिसमुझाई॥

दो॰—समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ। जाइ सासु पद कमल जुग बंदि बैठि सिरु नाइ॥५७॥

दीन्द्रि असीस सासु मृदु बानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ CC-0. Asi Sripagar Circle, Jammu Collection. An eGangetri Initiative बीठ नर्मितसुख सोचित सीता। रूप रासि पति प्रेम पुनीता॥ चलन चहत बन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होइहि साथू।। की तनु प्रान कि केवल प्राना। विधि करतबु कछु जाइ न जाना चारु चरन नख लेखित घरनी। न्पुर मुखर मधुर किब बरनी।। मनहुँ प्रेम बस बिनती करहीं। हमिह सीय पद जिन परिहरहीं।। मंजु विलोचन मोचित बारी। बोली देखि राम महतारी॥ तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सास ससुर परिजनहि पिआरी॥

हो०-पिता जनक भूषाल मिन ससुर भानुकुल भानु । पित रविकुल कैरव विपिन विधु गुन रूप निधानु ॥५८॥

में पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सुहाई॥
नयन पुतिर किर प्रीति वढ़ाई। राखेउँ प्रान जानिकिहें लाई॥
कलपवेलि जिमि बहुविधि लाली। सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली॥
फूलत फलत भयउ विधि वामा। जानि न जाइ काह परिनामा॥
पर्लेंग पीठ तिज गोद हिंडोरा। सियँ न दीन्ह पगु अविन कठोरा
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ। दीप बाति निहें टारन कहऊँ॥
सोइ सिय चलन चहति वन साथा। आयसु काह होइ रघुनाथा॥
चंद क्रिन रस रिसक चकोरी। रिव रुख नयन सकइ किमि जोरी

हो ० - किर केहिर निसिचर चरिंह दुष्ट जंतु बन भूरि। बिष बाटिकाँ कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि॥५५॥

 के तापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू॥ सिय बन बसिह तात केहि भाँती। चित्रलिखित कपि देखि डेराती सुरसर सुभग बनज बन चारी। डावर जोगु कि हंसकुमारी॥ अस विचारि जस आयसु होई। मैं सिख देउँ जानकिहिसोई॥ जों सिय भवन रहे कह अंवा। मोहि कहँ होइ बहुत अवलंवा॥ सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी। सील सनेह सुधाँ जनु सानी॥

हो०-किह प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष।
छगे प्रबोधन जानिकिहि प्रगटि विपिन गुन दोष ॥६०॥
मासपारायण, चौदहवाँ विश्राम

मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुझि मन माहीं।। राजकुमारि सिखावनु सुनहू। आन भाँति जियँ जिन कछु गुनहू आपन मोर नीक जों चहहू। बचनु हमार मानि गृह रहहू॥ आयसु मोर सासु सेवकाई। सब विधि भामिनि भवन भलाई॥ एहि ते अधिक घरमु नहिंदूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा॥ जब जब मातु करिहि सुधि मोरी। होइहि प्रेम विकल मित भोरी॥ तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी। सुंदरि समुझाएहु मृदु बानी॥ कहउँ सुभायँ सपथ सत मोही। सुमुखि मातु हित राखउँ तोही॥ दो०—गुर श्रुति संमत घरम फलु पाइअ बिनहिं कलेस।

हड बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥६१॥ ८८ में भुष्मि कार्यक्षिति पितु बाना । विभिक्ति भुनु सुमुख्य स्वानी ॥ दिवस जात नहिं लागिहि बारा । सुंदरि सिखबनु सुनहु हमारा ॥ जों हठ करहु प्रेम बस बामा । तो तुम्ह दुखु पाउव परिनामा ॥ काननु कठिन भयंकर भारी। घोर घासु हिम बारि बयारी ॥ कुस कंटक मग काँकर नाना। चलव पयादेहिं विनु पदत्राना ॥ चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर भारे ॥ कंदर खोह नदीं नद नारे । अगम अगाध न जाहिं निहारे ॥ भाछ बाघ वृक केहरि नागा। करिं नाद सुनि धीरजु भागा ॥ दो० – भूमि सयन बळकल बसन असनु कंद फल मूल ।

ते कि सदा सब दिन मिलहिं सबुइ समय अनुकूल ॥६२॥
नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट वेप विधि कोटिक करहीं। लागइ अति पहार कर पानी। विपिन विपति नहिं जाइ बखानी।। ब्याल कराल विहग बन घोरा। निसिचर निकर नारिनर चोरा।। डरपिंह धीर गहन सुधि आएँ। मुगलोचिन तुम्ह भीरु सुभाएँ।। इंसगबनि तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू।। मानस सल्लिल सुधाँ प्रतिपाली। जिअइ कि लबन पयोधि मराली।। नव रसाल बन विहरनसीला। सोह कि कोकिल विपिन करीला।। रहहु भवन अस हृदयँ विचारी। चंदबदिन दुखु कानन भारी।।

दो०-सहज सुहद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि। सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥६३॥ CC-सुक्तिम्ह्युक्का धानोहर सिसातो केलोकाल किक सेकेल सिकालें। धीतल सिख दाहक भइ कैसें। चकइहि सरद चंद निसि जैसें।। उतर न आव विकल बैदेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही।। बरबस रोकि विलोचन बारी। धरि धीरजु उर अवनिकुमारी॥ लागि सासु पग कह कर जोरी। छमवि देवि बिड़ अविनय मोरी॥ दीन्हि प्रानपित मोहि सिख सोई।जेहि विधि मोर परम हित होई॥ मैं पुनि समुक्षि दीखि मन माही। पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं।

हो०-प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान। तुम्ह बिनु रघुकुळ कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥६४॥

मातु पिता भगिनी श्रिय भाई। श्रिय परिवार सुहृद समुदाई।। सासु ससुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई।। जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय विनु तियहि तरिन हु ते ताते तनु धनु धामु धरिन पुर राजू। पित विहीन सबु सोक समाजू॥ भोग रोगसम भूषन भारू। जम जातना सिरस संसारू॥ प्राननाथ तुम्ह विनु जग माहीं। मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं।। जिय विनु देह नदी विनु वारी। तैसिअ नाथ पुरुष विनु नारी।। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें। सरद विमल विधु वदनु निहारें।।

दो०—सग मृग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकूल । नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुखमूल ॥६५॥ बनदेवीं बनदेव उदारा। करिहिहें सामु समुर सम सारा॥ कुर बिखकस्कुमाधसीलमुझई॥ध्ममू॥ॐगा० मेलु बम्नोकामुगाईवा।ve कंद मूल फल अमिअ अहारू। अवध सौध सत सरिस पहारू।।
छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी।रहिइउँ मुदित दिवस जिमि कोकी।।
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय विषाद परिताप घनेरे।।
धभु वियोग लवलेस समाना।सब मिलि होहिंन क्रुपानिधाना।।
अस जियँ जानि सुजान सिरोमनि।लेइअ संग मोहि छाड़िअ जिना।।
बिनती बहुत करौं का स्वामी। करुनामय उर अंतरजामी।।
ही०-राखिअ अवध जो अविध लगि रहत न जिनअहिं प्रान।

दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥६६॥ सोहि मग चलत न होइहि हारी। छिनु छिनु चरन सरोज निहारी॥ सबिह भाँति पिय सेवा करिहों। मारग जनित सकल श्रम हरिहों॥ पाय पखारि बैठि तरु छाहीं। करिहउँ बाउ मुदित मन माहीं॥ श्रम कन सिहत स्याम तनु देखें। कहँ दुख समउ प्रानपित पेखें॥ सम मिह तृन तरु पछव डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दासी॥ बार बार मृदु मूरित जोही। लागिहि तात बयारि न मोही॥ को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा। सिंघवधुहि जिमि ससक सिआरा में सुकुमारि नाथ वन जोगू। तुम्हिह उचित तप मो कहुँ भोगू॥ को०-ऐसेड बचन कठोर सुनि जों न हृद् बिल्गान।

अस किह सीय विकल भइ भारी। वचन वियोगु न सकी सँभारी॥ cc-देखि।स्सार्रामुपुरि जियँ जाना। हठि राखें नहिं राखिहि पाना॥ cc-देखि।स्सार्रामुपुरि जियँ जाना। हठि राखें नहिं राखिहि पाना॥

तौ प्रभु बिषम बियोग दुख सहिहहिं पावँर प्रान ॥६७॥

कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा। परिहरि सोचु चलहु वन साथा।।
नहिं विषाद कर अवसर आजू। वेगि करहु वन गवन समाजू॥
कहि प्रिय वचन प्रिया समुझाई। लगे मातु पद आसिष पाई॥
बेगि प्रजा दुख मेटव आई। जननी निटुर विसरि जनि जाई॥
फिरिहि दसा विधि वहुरि कि मोरी। देखिहुउँ नयन मनोहर जोरी
सुदिन सुघरी तात कव होइहि। जननी जिअत वदन विधु जोइहि
दो०-बहुरि बच्छ कहि हालु कहि रघुपति रघुवर तात।

कविं बोलाइ लगाइ हियँ हरिष निरिखहउँ गात ॥६८॥ लिख सनेह कातिर महतारी। वचनु न आव विकल भइ भारी॥ राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना। समउ सनेहु न जाइ वखाना॥ तव जानकी सासु पग लागी। सुनिअ माय में परम अभागी॥ सेवा समय दैअँ वनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफल न कीन्हा॥ तजब छोभु जिन छाड़िअ छोहू। करमु कठिन कछु दोसु न मोहू॥ सुनि सिय वचन सासु अकुलानी। दसा कविन विधि कहों बखानी बारिहं बार लाइ उर लीन्ही। धिर धीरजु सिख आसिष दीन्ही॥ अचल होउ अहिवातु तुम्हारा। जब लिग गंग जमुन जल धारा॥

दो०—सीतिह सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार। चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारिह बार ॥६९॥ समाचार जब लिखमन पाए। ब्याकुल विलख वदन उठि धाए॥ कंप पुलक तन नयन सुनीरा । सिहेट्जास्ता अस्ति ब्सेम्म असिमाता ब्रांपर CC-0 ASI Sinagar टाल्स ने सुनीरा । सिहेट्जास्ता । कहिन सकत कछु चितवत ठाढ़े। मीनु दीन जनु जल तें काढ़े। सोचु हृदयँ विधि का होनिहारा। सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा। मो कहुँ काह कहब रघुनाथा। रिखहिहें भवन कि लेहिहें साथा। राम विलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन तृनु तोरें। बोले बचनु राम नय नागर। सील सनेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जिन कदराहू। समुक्षि हृदयँ परिनाम उछाहू। दो०—मानु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहिं सुभायँ।

छहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जायँ॥००॥
अस जियँ जानि सुनहु सिख भाई। करहु मातु पितु पद सेवकाई।।
भवन भरतु रिपुस्दनु नाहीं। राउ बृद्ध मम दुखु मन माहीं।।
मैं बन जाउँ तुम्हि लेइ साथा। होइ सबिह विधि अवध अनाथा
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू॥
रहहु करहु सब कर परितोषू। नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृपु अविध नरक अधिकारी॥
रहहु तात असि नीति विचारी। सुनत लखनु भए ब्याकुलभारी॥
सिओर बचन स्खि गए कैसें। परसत तुहिन तामरसु जैसें॥
दो०—उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ।

नाथ दासु में स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥७१॥ दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई। लागि अगम अपनी कदराई॥ टलाउन्यः अस्ति अस्ति अस्ति। दिसासती विक्र हुँ जो असिकासी। भें सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला। मंदर मेरु कि लेहिं मराला। गुर पितु मातु न जानउँ काहू। कहउँ सुभाउ नाथ पितआहू॥ जहँ लिग जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी। दीनवंधु उर अंतरजामी। घरम नीति उपदेसिअ ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही॥ मन क्रम बचन चरन रत होई। कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई॥

हो०-करुनासिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन बिनीत।

समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत॥०२॥
धागहु बिदा मातु सन जाई। आवहु बेगि चलहु बन भाई॥
धुदित भए सुनि रघुबर बानी। भयउ लाभ बड़ गइ बिड़ हानी॥
इरिषत हृदयँ मातु पिहें आए। मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए॥
जाइ जननि पग नायउ माथा। मनु रघुनंदन जानिक साथा॥
पूँछे मातु मिलन मन देखी। लखन कही सब कथा विसेषी॥
गई सहिम सुनि वचन कठोरा। मृगी देखि दव जनु चहु ओरा॥
लखन लखेउ भा अनरथ आजू। एहिं सनेह वस करव अकाजू॥
मागत बिदा सभय सकुचाहीं। जाइ संग विधि कहिहि किनाही
हो०-समुझि सुमित्राँ राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ।

नृप सनेहु लखि धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥७३॥

घीरजं धरेज कुअवसर जानी। सहज सुहृद बोली मृदु बानी॥ ८८तात्तें अंक्षिण प्राप्ति, अविष्यहा पिरातीं प्राप्ति समिहीं भी अवध तहाँ जहँ राम निवास्। तहँ दिवसु जहँ भानु प्रकास्।।
जों पै सीय रामु वन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं।।
गुर पितु मातु बंधु सुर साई। से इअहिं सकल प्रान की नाई।।
रामु प्रानिषय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सबही के।।
पूजनीय पिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नातें।।
अस जियँ जानि संग वन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू।।
दो०-भूरि भाग भाजनु भयहु भोहि समेत बिल जाउँ।

जों तुम्हों मन छाड़ि छलु कीन्ह राम पद ठाउँ॥७४॥ पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपित भगतु जासु सुतु होई॥ नतर बाँझ भिल वादि विधानी। राम विसुख सुत तें हित जानी।। तुम्होहें भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं।। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहू। राम सीय पद सहज सनेहू॥ रामु रोषु इरिषा मदु मोहू। जिन सपने हुँ इन्ह के वस होहू॥ सकल प्रकार विकार विहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई।। तुम्ह कहुँ बन सब भाति सुपास्। सँग पितु मातु रामु सिय जास्॥ जेिहें न रामु बन लहिं कलेस्। सुत सोइ करेहु इहइ उपदेस्॥ छं०-उपदेसु यहु जेिहं तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं।

वितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ तुलसी प्रभुद्दि सिख देइ आयसु दीन्द्द पुनि आसिष दई ।

CC-0. Aरिकक्षोळ्ञ अलिएक, असला स्टिफास्युतीत प्रह विकार् कित नर्ववाve

सो०-मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हद्याँ। बागुर विषम तोराइ मनहुँ भाग मृगु भाग बस ॥७५॥ गए लखनु जहुँ जानिकनाथू। मे मन मुदितपाइ प्रियसाथू॥

गए लखनु जहँ जानिकनाथू। मे मन मुदित पाइ प्रिय साथू॥ बंदि राम सिय चरन सुहाए। चले संग नृपमंदिर आए॥ कहिं परसपर पुर नर नारी। भिल बनाइ विधि बात विगारी॥ तन कृस मन दुखु बदन मलीने। विकल मनहुँ माखी मधु छीने॥ कर मीजिहं सिरु धुनि पछिताहीं। जनु विनु पंख विहग अकुलाहीं॥ भइ बिंद्र भीर भूप दरबारा। बरिन न जाइ विषादु अपारा॥ सिचवँ उठाइ राउ बैठारे। किह प्रिय बचन रामु पगु धारे॥ सिय समेत दोउ तनय निहारी। ब्याकुल भयउ भूमिपित भारी॥

दो॰-सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ।

बारिहं बार सनेह बस राउ छेड् उर छाड् ॥ ०६॥
सकइ न बोलि विकल नरनाहू। सोक जनित उर दारुन दाहू॥
नाइ सीसु पद अति अनुरागा। उठि रघुवीर विदा तव मागा॥
पितु असीस आयसु मोहि दीजै। हरण समय विसमउ कत कीजै॥
तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमादू। जसु जग जाइ होइ अपवादू॥
सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ। वैठारे रघुपति गहि बाहाँ॥
सुनहुतात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं। रामु चराचर नायक अहहीं॥
सुभ अरु असुभ करम अनुहारी। ईसु देइ फ्छ हुदयँ विचारी॥
िकार्क असुभ करम अनुहारी। ईसु देइ फ्छ हुदयँ विचारी॥
विकारक असुभ करम अनुहारी। किमी मानि असि कहि सबु कोई।।

दो॰-और करें अपराधु कोउ और पाव फल भोगु। अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु॥७७॥

रायँ राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किए छल त्यागी।। लखी राम रुख रहत न जाने। घरम धुरंघर धीर सयाने।। तव नृप सीय लाइ उर लीन्ही। अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही कहि बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए॥ सिय मनु राम चरन अनुरागा। घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा॥ औरउ सर्वाहें सीय समुझाई। कहि कहि विपिन विपति अधिकाई सिचव नारि गुर नारि सयानी। सहित सनेह कहिं मृदु बानी॥ तुम्ह कहुँ तौ न दीन्ह बनवास्। करहु जो कहिं ससुर गुर सासू॥

दो॰-सिख सीतिलि हित मधुर मृदु सुनि सीतिहि न सोहानि ।

सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि॥७८॥
सीय सकुच बस उतर न देई। सो सुनि तमिक उठी कैकेई।।
मुनि पट भूषन भाजन आनी। आगें धिर बोली मृदु बानी।।
नृपिह प्रानिपय तुम्ह रघुबीरा। सील सनेह न छाड़िहि भीरा।।
सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ। तुम्हिह जान बन किहिह न काऊ।।
अस विचारि सोइ करहु जो भावा। राम जननि सिख सुनि सुखु पावा
भूपिह बचन बानसम लागे। करिहें न प्रान प्यान अभागे।।
लोग विकल मुरुछित नरनाहू। काह करिअ कछु सूझ न काहू।।

िर्मि करित सुम्हिष्य विद्वास्त्र भूष्टि जनका अभागे।।

दो॰-सजि बन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत।

बंदि बिप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबिह अचेत ॥७९॥
निकिस बिप्र द्वार भए ठाढ़े। देखे लोग विरह दव दाढ़े॥
किह प्रिय बचन सकल समुझाए। विप्र बृंद रघुवीर बोलाए॥
गुर सन किह बरषासन दीन्हे। आदर दान बिनय बस कीन्हे॥
जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे॥
दासीं दास बोलाइ बहोरी। गुरिह सौंपि बोले कर जोरी॥
सब के सार सँभार गोसाई। करिब जनक जननी की नाई॥
बारिहं बार जोरि जुग पानी। कहत रामु सब सन मृदु बानी॥
सोइ सब भाँति मोर हितकारी। जेहि तें रहै मुआल सुखारी॥

दो०-मातु सकल मोरे बिरहँ जेहिं न होहिं दुख दीन।

सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबोन ॥८०॥
पहि बिधि राम सबिह समुझावा। गुर पद पदुम हरिष सिरु नावा॥
गनपति गौरि गिरीमु मनाई। चले असीस पाइ रघुराई॥
राम चलत अति भयउ विषादू। मुनि न जाइ पुर आरत नादू॥
कुसगुन लंक अवध अति सोकू। हरिष विषाद विवस मुरलोकू॥
गइ मुरुला तब भूपति जागे। बोलि मुमंत्रु कहन अस लागे॥
रामु चले बन प्रान न जाहीं। केहि मुख लागि रहत तन माहीं॥
पहि तें कवन ब्यथा बलवाना। जो दुखु पाइ तजहिं तनु प्राना॥
पुनि अदिनामिक कहार महमाहू पुलेक्क कुरु सामक कुरु जाहू ।।

हो०-सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि । रथ चढ़ाइ देखराइ बनु फिरेहु गएँ दिन चारि ॥८१॥

जों नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई। सत्यसंघ दृद्वत रघुराई। तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रभु मिथिलेस किसोरी। जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु मोरि सिख अवसर पाई। सामु समुर अस कहेउ सँदेस्। पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू। पितुगृह कबहुँ कबहुँ समुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी। एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा। फिरइत होइ प्रान अवलंबा। नाहिं त मोर मरनु परिनामा। कछुन बसाइ भएँ बिधि बामा। अस कहि मुरुछि परा महि राऊ। रामु लखनु सिय आनि देखाऊ।

दी o-पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति वेग बनाइ। गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ॥८२॥

तव सुमंत्र नृप वचन सुनाए। करि विनती रथ रामु चढ़ाए॥ चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई। चले हृदयँ अवधिह सिरु नाई॥ चलत रामु लिख अवध अनाथा। विकल लोग सव लागे साथा॥ कुषासिंधु बहुविधि समुझाविह । फिरहिं प्रेम वस पुनि फिरि आविह लागति अवध भयाविन भारी। मानहुँ कालराति अधिआरी॥ घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपिह एकहि एक निहारी॥ घर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहुँ जमदूता॥ СС-ग्रामुद्ध वित्रुप् वेलि कुम्हिलाहीं। सरित सरोवर देखिन जाहीं॥

दो०-हय गय कोटिन्ह केलिसृग पुरपसु चातक मोर।

पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥८३॥
राम वियोग विकल सब ठाढ़े। जहँ तहँ मनहुँ चित्र लिखि काढ़े॥
नगर सफल बनु गहबर भारी। खग मृग विपुल सकल नर नारी
विधिक्षेकई किरातिनि कीन्ही। जेहिं दब दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही
सिह न सके रघुबर विरहागी। चले लोग सब ब्याकुल भागी॥
सबहिं विचार कीन्ह मन माहीं। राम लखन सिय विनु सुखु नाहीं
जहाँ रामु तहँ सबुइ समाज्। बिनु रघुबीर अवध निहं काजू।
चले साथ अस मंत्रु हदाई। सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई॥
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही। विषय भोग वस करहिं कि तिन्हही
दो०-बालक बृद्ध बिहाइ गृहँ लगे लोग सब साथ।

तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥
रघुपति प्रजा प्रेमवस देखी। सदय हृद्यँ दुखु भयउ विसेषी॥
करुनामय रघुनाथ गोसाँई। वेगि पाइअहिं पीर पराई॥
कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहुविधि राम लोग समुझाए॥
किए धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम वस फिरहिं न फेरे॥
सीछ सनेहु छाड़ि नहिं जाई। असमंजस वस भे रघुराई॥
लोग सोग श्रम वस गए सोई। कछुक देवमायाँ मित मोई॥
जबहिं जाम जुग जामिनि वीती। राम सचिव सन कहेउ सप्रीती॥
सोज महिं स्थित स्थित होला स्थान स्

दो॰-राम छखन सिय जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाइ। सचिवँ चछायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ॥८५॥

जागे सकल लोग भएँ भोरू । गे रघुनाथ भयउ अति सोरू ॥
रथ कर खोज कतहुँ नहिं पावहिं । राम राम कि चहु दिसि धाविं
मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू । भयउ विकल वड़ बिनक समाजू
एकि एक देहिं उपदेसू । तजे राम हम जानि कलेसू ॥
निंदिहं आपु सराहिं मीना । धिग जीवनु रघुवीर विहीना ॥
जों पे प्रिय वियोगु विधि कीन्हा । तो कस मरनु न मार्गे दीन्हा ॥
एहि विधि करत प्रलाप कलापा । आए अवध भरे परिता । ॥
विषम वियोगु न जाइ बखाना । अवधि आस सब राखिं प्राना ॥

दो०-राम दरस हित नेम बत छगे करन नर नारि। मनहुँ कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि॥८६॥

सीता सचिव सहित दोउ भाई। संगवेरपुर पहुँचे जाई॥ उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरपु विसेषी॥ ठखन सचिवँ सियँ किए प्रनामा। सबिह सहित सुखु पायउ रामा॥ गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करिन हरिन सब सूला। किह कहि कोटिक कथा प्रसंगा। रामु विलोकिह गंग तरंगा॥ सचिवहि अनुजिह प्रियहि सुनाई। विबुध नदी महिमा अधिकाई॥ मजनु कीन्ह पंथ अम गयऊ। सुचि जलु पिअत मुदित मन भयऊ सम्प्रेस सुनिह सुनह अम मारू। तेहि अम यहलेकिक ब्यवहारू उपम्पर सुनिह सुनह अम मारू। तेहि अम यहलेकिक ब्यवहारू

ही ॰ - सुद्ध सचिद्दानंदमय कंद भागुकुल केतु। चरित करत नर अनुहरत संस्ति सागर सेतु॥८०॥

बह सुधि गुहँ निषाद जब पाई। मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई॥ लिए फल मूल भेंट भिर भारा। मिलन चलेउ हियँ हरषु अपारा॥ किर दंडवत भेंट धिर आगें। प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागें॥ धहज सनेह बिबस रघुराई। पूँछी कुसल निकट बैठाई॥ नाथ कुसल पद पंकज देखें। भयउँ भागभाजन जन लेखें॥ देव धरनि धनु धामु तुम्हारा। मैं जनु नीचु सहित परिवारा॥ कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ। थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊ॥ कहेउ सत्य सबु सखा सुजाना। मोहि दीन्ह पितु आयसु आना॥

हो॰-बरष चारिदस बासु बन मुनि व्रत बेषु अहार । ग्राम बासु नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भारु॥८८॥

ाम लखन सिय रूप निहारी। कहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥
ते पितु मातु कहिं सिव कैसे। जिन्ह पठए वन बालक ऐसे॥
एक कहिं भल भूपित कीन्हा। लोयन लाहु हमिह विधि दीन्हा॥
तब निषादपित उर अनुमाना। तरु सिंसुपा मनोहर जाना॥
डै रघुनाथिह ठाउँ देखावा। कहेउ राम सब भाँति सुहावा॥
पुरजन करि जोहारु घर आए। रघुवर संध्या करन सिधाए॥
पुरु सँवारि साँथरी इसाई। कुस किसलयमय मृदुल सुहाई॥
विश्व सिक्त सुद्ध सुद्ध सुना सिकार सिक

हो ० - सिय सुमंत्र भाता सहित कंद मूल फल खाइ। सयन कीन्ह रघुबंसमिन पाय पलोटत भाइ॥८९॥

उठे लखनु प्रभु सोवत जानी। किह सचिविह सोवन मृदु बानी कछुक दूरि सजि बान सरासन। जागन लगे बैठि बीरासन॥ गुहँ बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठावँ ठावँ राखे अति प्रीती ॥ आपु लखन पहिं बैठेउ जाई। कटि भाथी सर चाप चढ़ाई।। सोवत प्रभुहि निहारि निषाद्। भयउ प्रेम वस हृद्यँ विषाद्॥ तन् पुलकित जलु लोचन वहई। वचन सप्रेम लखन सन कहई॥ भूपति भवन सुभायँ सुहावा। सुरपति सदनु न पटतर पावा।। मनिमय रचित चार चौवारे। जनु रति पति निज हाथ सँवारे॥

हो०-सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास । पलँग मंजु मनिदीप जहँ सब बिधि सकल सुपास ॥९०॥

बिबिध बसन उपधान तुराई। छीर फेनु मृदु विसद सुहाई।। तहँ सिय रामु सयन निसि करहीं। निज छवि रित मनोज मद् हरही ते सिय रामु साथरीं सोए । अमित बसन बिनु जाहिं न जोए।। मातु पिता परिजन पुरवासी । सखा सुसील दास अरु दासी।। जोगवहिं जिन्हिह प्रान की नाईं। महि सोवत तेइ राम गोसाई ॥ पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ॥ रामचंदु पति सो बैदेही। सोवतमहि बिधि बाम न केही॥ सिय रघुवीर कि कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोगू॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

दो ० - कैक्यनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु की नह ।

जेहिं रघुनंदन जानिकहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥९१॥
भइ दिनकर कुल विटप कुटारी। कुमति कीन्ह सब विस्व दुखारी
भयउ विषादु निषादि भारी। राम सीय मिह स्यन निहारी॥
बोले लखन मधुर मृदु बानी। ग्यान विराग भगति रससानी॥
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सबु भाता
जोग बियोग भोग भल मंदा। हित अनिहत मध्यम भ्रम फंदा॥
जनसु मरनु जहँ लगि जग जाल्द्। संपति विपति करसु अरु काल्द्॥
धरनि धासु धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहँ लगि ब्यवहारू॥
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं। मोह मूल परमारथु नाहीं॥

दो०-सपनें होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ।

जागें लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियँ जोइ॥९२॥
अस विचारि निहें की जिअ रोस् । काहुहि बादि न देइअ दोस् ॥
मोह निसाँ सबु सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी॥
जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय बिलास विरागा॥
होइ विवेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥
सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम वचन राम पद नेहू॥
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अन्पा॥
सकल विकार रहित गतभेदा। कहि नित नेति निरूपहिं बेदा॥
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangoti Inhibitile

द्रो०—भगत भूमि भूसुर सुरिभ सुर हित लागि कृपाल । करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जाल ॥९३॥

## मासपारायण, पंद्रहवाँ विश्राम

सखा समुझि अस परिहार मोहू । सिय रघुवीर चरन रत होहू ॥ कहत राम गुन भा भिनुसारा । जागे जग मंगल सुखदारा ॥ सकल सौच करि राम नहावा । सुचि सुजान वट छीर मगावा ॥ अनुज सहित सिर जटा बनाए । देखि सुमंत्र नयन जल छाए ॥ हृदयँ दाहु अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना नाथ कहेउ अस कोसलनाथा । छै रथु जाहु राम कें साथा ॥ बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आने हु फेरि वेगि दोउ भाई ॥ छखनु रामु सिय आने हु फेरी । संसय सकल सँकोच निवेरी ॥ दो० - नृप अस कहेउ गोसाई जस कहइ करों बिल सोइ ।

करि विनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ॥९४॥
तात कृपा करि कीजिअ सोई। जातें अवध अनाथ न होई॥
मंत्रिहि राम उठाइ प्रवोधा। तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा।
सिवि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा।।
रंतिदेव बलि भूप सुजाना। धरमु घरेउ सहि संकट नाना।।
धरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना।।
में सोइ धरमु सुलम करि पावा। तजें तिहूँ पुर अपजसु छावा।।
संभावित कहुँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दाहन दाहू।।

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ। दिएँ उत्तरु फिरि पातकु लहऊँ॥ दो॰-पितु पद गहि कहि कोटि नति बिनय करब कर जोरि।

चिंता कविनिहु बात के तात करिश जिन मोरि ॥९५॥
चुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरें । बिनती कर उँ तात कर जोरें ॥
सब विधि सोइ करतब्य तुम्हारें । दुख न पाव पितु सोच हमारें ॥
सुनि रघुनाथ सचिव संवादू । भयउ सपरिजन बिकल निषादू ॥
सुनि कछु लखन कही कदु बानी । प्रभु वरजे बड़ अनुचित जानी ॥
सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन सँदेसु कि इश जिन जाई ॥
कह सुमंत्रु पुनि भूप सँदेसू । सिह न सिकिह सिय बिपिन कलेसू
जेहि बिधि अवध आव फिरिसीया । सोइ रघुवरिह तुम्हि करनीया
नतक निपट अवलंब विहीना । मैं न जिअब जिमि जल विनु मीना
हो ॰ — महकें ससुरें सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान ।

तहँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान॥९६॥
बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती। आरित प्रीति न सो किह जाती॥
पितु सँदेसु सुनि कृपानिधाना। सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना
सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर मिटै खभारू॥
सुनि पति बचन कहति बैदेही। सुनहु प्रानपति परम सनेही॥
प्रसु करुनामय परम बिवेकी। तनु तिज रहति लाँह किमि लेंकी
प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई। कहँ चंद्रिका चंदु तिज जाई॥
टिप्तिहि सेमान्द्रकृतिस्ति सुनाई॥। कहिति सिक्ति सुनाई।।।

तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी। उत्तरु देउँ फिरि अनुचित भारी। हो०—आरित बस सनमुख भइउँ बिलगु न मानब तात। आरजसुत पदकमल बिनु बादि जहाँ लिंग नात ॥९७॥

पितु बैभव बिलास में डीठा। नृप मिन मुकुट मिलित पद पीठा सुखिनधान असिपतु गृह मोरें। पिय बिहीन मन भाव न मोरें। ससुर चक्कवइ कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ। आगें होइ जेहि सुरपित लेई। अरध सिंघासन आसनु देई। ससुर एताहस अवध निवास्। प्रिय परिवारु मातु सम सास्। बिनु रघुपित पद पदुम परागा। मोहि केउ सपने हुँ सुखद न लागा अगम पंथ वनभूमि पहारा। किर केहिर सर सित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा। मोहि सब सुखद प्रानपित संगा। होल किरात सुरस् सन्मोरि हुँति बिनय करिब परिपायँ।

मोर सोचु जिन करिअ कछु मैं बन सुखी सुभाय ॥९८॥

प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर धुरीन धरें धनु भाषा॥
निहं मग अमु भ्रमु दुख मन मोरें। मोहि लिंग सोचु करिअ जिन भोरें
सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी। भयउ विकल जनु फिन मिन हानी
नयन सूझ निहं सुनइन काना। किह न सकइ कछु अति अकुलाना
राम प्रवोधु कीन्ह बहु भाँती। तदिप होति निहं सीतिल छाती॥
जतन अनेक साथ हित कीन्हे। उचित उतर रघुनंदन दीन्हे॥

मेटि जाइ नहिं राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

राम लखन सिय पद सिरु नाई। फिरेउ वनिक जिमि मूर गवाँई॥

दो०-रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं।

देखि निषाद बिषादबस धुनहिं सीस पछिताहिं ॥९९॥ जासु वियोग विकल पसु ऐसें। प्रजा मातु पितु जिइहहिं कैसें॥ बरबस राम सुमंत्रु पठाए। सुरसरि तीर आपु तब आए॥ मागी नाव न केवटु आना। कहइ तुम्हार मरमु में जाना॥ चरन कमल रज कहुँ सबु कहई। मानुष करनि मूरि कछु अहई॥ छुअत सिला भइ नारि सुहाई। पाइन तें न काठ कठिनाई॥ तरनिउ मुनि घरिनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव उड़ाई॥ एहिं प्रतिपालउँ सबु परिवारू। नहिं जानउँ कछु अउर कबारू।। जौं प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥ छं०-पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहीं। मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहीं॥ बरु तीर मारहुँ लखनु पै जब लिग न पाय पखारिहों। तब लिंग न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों॥

सो०-सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे।

विहसे करुनाऐन चितइ जानकी लखन तन ॥१००॥
कृपासिंधु बोले मुसुकाई। सोइ कर जेहिं तव नाव न जाई
बेगि आनु जल पाय पखारू। होत विलंबु उतारिह पारू॥

CC-लासु। डास्मुकु स्टिस्कु, सक्कला स्टाइक्स स्टाइक्स आस्वाला

सोइ कृपाछ केवटिह निहोरा। जेहिं जगु किय तिहु पगहु ते योरा।। पद नख निरिख देवसिर हरषी। सुनि प्रभु बचन मोहँ मित करषी॥ केवट राम रजायसु पावा। पानि कठवता भिर लेइ आवा।। अति आनंद उमिंग अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा।। बरिष सुमन सुर सकल सिहाहीं। एहि सम पुन्य पुंज कोउ नाहीं।। दो०-पद पखारि जलु पान किर आपु सिहत परिवार।

पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥१०१॥

उतिर ठाढ़ भए सुरसिर रेता। सीय रामु गुह लखन समेता।।
केवट उतिर दंडवत कीन्हा। प्रभुहि सकुच एहि निहं कछु दीन्हा
पिय हिय की सिय जाननिहारी। मिन मुदरी मन मुदित उतारी।।
कहेउ कृपाल लेहि उतराई। केवट चरन गहे अकुलाई।।
नाथ आजु मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा॥
बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी। आजु दीन्ह बिधि बनि मिल भूरी
अव कछु नाथ न चाहिअ मोरें। दीनदयाल अनुग्रह तोरें॥
फिरती वार मोहि जो देवा। सो प्रसादु मैं सिर धिर लेवा॥
दो०-बहुत कीन्ह प्रभु लखन सियँ निहं कछु केवटु लेह।

बिदा कीन्ह करुनायतन भगित बिमल बरु देह ॥१०२॥
तब मज़नु करि रघुकुलनाथा। पूजि पारियव नायउ माथा॥
सियँ सुरसरिहि कहेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउवि मोरी॥
पति देवर सँग कुसल वहोरी। आइ करों जेहिं पूजा तोरी॥
CC-0. ASI Srinagay Gircle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी। भइ तब विमल बारि वर बानी।। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही। तब प्रभाउ जग विदित न केही।। लोकप होहिं विलोकत तोरें। तोहि सेवहिंसव सिधि कर जोरें।। तुम्ह जो हमहि बड़ि विनय सुनाई। कुपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई तदिप देवि में देवि असीसा। सफल होन हित निज बागीसा।।

दी॰-प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ।

प्जिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ॥१०३॥
गंग बचन सुनि मंगल मूला। मुदित सीय सुरसिर अनुकूला॥
तब प्रभु गुहिह कहेउ घर जाहू। सुनत सूख मुखु भा उर दाहू॥
दीन बचन गुह कह कर जोरी। बिनय सुनहु रघुकुलमिन मोरी॥
नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करिदिन चारि चरन सेवकाई॥
जेहिं बन जाइ रहव रघुराई। परनकुटी में करिब सुहाई॥
तब मोहि कहँ जिस देब रजाई। सोइ करिहउँ रघुवीर दोहाई॥
सहज सनेह राम लिख तासू। संग लीन्ह गुह हृदयँ हुलासू॥
पुनि गुहँ ग्याति बोलि सब लीन्हे। करिपरितोषु विदा तब कीन्हे॥

दो०-तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ । सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥

तेहि दिन भयउ विटप तर बासू। लखन सखाँ सब कीन्ह सुपासू॥ पात पातकृत करि रघुराई। तीरथराजु दीख प्रभु जाई॥ ८८५ विडा सामानुक्रास्टालिएयुक्सासी सिमालिकस्मित्र किल्लाकासी ए चारि पदारथ भरा भँडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू।। छेन्नु अगम गढु गाढ़ सुहावा। सपनेहुँ निहंप्रतिपच्छिन्ह पावा।। सेन सकल तीरथ बर बीरा। कछष अनीक दलन रनधीरा।। संगमु सिंहासनु सुठि सोहा। छत्रु अखयबदु मुनि मनु मोहा।। चवँर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहिं दुख दारिद भंगा।।

दो०-सेविह सुकृती साधु सुचि पाविह सब मनकाम । बंदी बेद पुरान गन कहिंह बिमल गुन ग्राम ॥१०५॥

को किह सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ॥ अस तीरथपित देखि सुहावा। सुख सागर रघुवर सुखु पावा॥ किहि सिय लखनिह सखिह सुनाई। श्रीमुख तीरथराज बड़ाई॥ किर प्रनामु देखत बन बागा। कहत महातम अति अनुरागा॥ एहि बिधि आई बिलोकी वेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी॥ मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। पूजि जथाविधि तीरथ देवा॥ तब प्रभु भरद्वाज पहिं आए। करत दंडवत मुनि उर लाए॥ मुनि मन मोद न कछु किह जाई। ब्रह्मानंद रासि जनु पाई॥

दो०-दीन्हि असीस सुनीस उर अति अनंदु अस जानि । छोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए बिधि आनि ॥१०६॥

कुसल प्रस्त करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे।। कंद मूल फल अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहुँ अमी के।। टट्मीय अखता जाता सहिता सहारामी अजिङ्खी रामा मुहु पहुँ स्थापा।। \* रामचरितमान्त \*

भए विगतश्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मृदु वचन उचारे॥ आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग विरागू॥ सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हिह अवलोकत आजू॥ लाभ अविध सुख अविध न दूजी। तुम्हरें दरस आस सब पूजी॥ अब करि कृपा देहु वर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू॥

दो०-करम बचन मन छाड़ि छलु जब लगि जनु न तुम्हार। तब लगि सुखु सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार॥१००॥

सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। भाव भगित आनंद अघाने॥
तब रघुबर मुनि मुजमु मुहावा। कोटि भाँति किह सबिह मुनावा॥
सो बड़ सो सब गुन गन गेहू। जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू॥
मुनि रघुवीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर मुखु अनुभवहीं॥
यह मुधि पाइ प्रयाग निवासी। बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी॥
भरद्धाज आश्रम सब आए। देखन दसरथ मुअन मुहाए॥
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित भए लहि लोयन लाहू॥
देहिं असीस परम मुखु पाई। फिरे सराहत मुंदरताई॥

दो०-राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ।

चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिरु नाइ।१०८।

राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं। नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं।। मुनि मन विहसि राम सन कहहीं। सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अहहीं <sup>CC</sup>सी के कि मिल्कि वेस्तिए। सुनि मिन मुहिति विश्वसिक्ष और्ए। सबिन्ह राम पर प्रेम अपारा। सकल कहिं मगु दीख हमारा।।
सुनि बदु चारि संग तब दीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे
किर प्रनासु रिषि आयसु पाई। प्रमुदित हृदयँ चले रघुराई॥
प्राम निकट जब निकसिं जाई। देखिं दरसु नारि नर धाई॥
होहिं सनाथ जनम फल्ल पाई। फिरहिं दुखित मनु संग पठाई॥

दो०-बिदा किए बट्ठ बिनय करि फिरे पाइ मन काम । उत्तरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम ॥१०९॥

सुनत तीरवासी नर नारी। धाए निज निज काज विसारी।। लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहिं निज भाग्य वड़ाई॥ अति लालसा बसहिं मन माहीं। नाउँ गाउँ बूझत सकुचाहीं॥ जेतिन्ह महुँ बयबिरिध सयाने। तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने॥ सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई। बनिह चले पितु आयसु पाई॥ सुनि सिविषाद सकल पछिताहीं। रानी रायँ कीन्ह भल नाहीं॥ तेहि अवसर एक तापसु आवा। तेजपुंज लघुवयस सुहावा॥ किव अलखित गति वेषु विरागी। मन क्रम बचन सम अनुरागी॥

दो०-सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि । परेउ दंड जिमि धरनितल दसान जाइ बखानि॥११०॥

 पुनि सिय चरन धूरि घरि सीसा। जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ सुदित लखि राम सनेही॥ पिअत नयन पुट रूपु पियूषा। सुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठए वन बालक ऐसे॥ राम लखन सिय रूपु निहारी। होहिंसनेह विकल नर नारी॥

दो ०-तब रघुवीर अनेक विधि सखिह सिखावनु दीन्ह । ्राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेइँकीन्ह ॥१११॥

पुनि सियँ राम लखन कर जोरी। जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी॥ चले ससीय मुदित दोउ भाई। रिवतनुजा कह करत बड़ाई॥ पिथक अनेक मिलहिं मग जाता। कहिं सप्रेम देखि दोउ भाता॥ राज लखन सब अंग तुम्हारें। देखि सोचु अति हृदय हमारें॥ मारग चलहु पयादेहि पाएँ। ज्योतिषु झुठ हमारें भाएँ॥ अगमु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी॥ किर केहिर बन जाइ न जोई। हम सँग चलहिं जो आयसु होई॥ जाब जहाँ लगि तहें पहुँचाई। फिरव बहोरि तुम्हिह सिरु नाई॥

दो ० - एहि बिधि पूँछिहं प्रेम बस पुलक गात जलु नैन।

कृपासिंधु फेरहिं तिन्हिह किह बिनीत मृदु बैन ॥११२॥ जे पुर गाँव बसिंह मग माहीं। तिन्हिह नाग सुर नगर सिहाहीं॥ केहि सुकतों केहि घरीं बसाए। धन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ CC-0-ASS-Srinagar Circle, James Collection, An eGangetri Initiative जह जह रामि चरन चिल्लाहाँ॥ तिन्ह समान अमराविति नाहाँ॥ पुन्य पुंज मग निकट निवासी। तिन्हिं सराहिं सुरपुरवासी।। जे भिर नयन विलोकिं रामिहि। सीता लखन सिंहत धनस्यामिहि॥ जे सर सिरत राम अवगाहिं। तिन्हिं देव सर सिरत सराहिं॥ जेहि तरु तर प्रभु बैठिहिं जाई। करिंहें कलपतरु तासु बड़ाई॥ परिस राम पद पदुम परागा। मानित भूमि भूरि निज भागा॥

दो०-छाँह करहिं घन बिबुधगन बरपहिं सुमन सिहाहिं। देखत गिरि बन बिहग सृग रामु चले मग जाहिं॥११३॥

सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसहिं जाई। ।
सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी। चलहिं तुरत ग्रहकाजु विसारी। ।
राम लखन सिय रूप निहारी। पाइ नयनफलु होहिं सुखारी। ।
सजल बिलोचन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखि दोउ बीरा। ।
बरिन न जाइ दसा तिन्ह केरी। लिह जनु रंकन्ह सुरमिन ढ़ेरी। ।
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचन लाहु लेहु छन एहीं। ।
रामिह देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहिं सँग लागे। ।
एक नयन मग छिब उर आनी। होहिं सिथिल तन मन वर बानी। ।

दो ० - एक देखि बट छाँह भिल डासि मृदुल तृन पात।

कहिं गवाँ इअ छिनुकु श्रमु गवनब अबिंह कि प्रात॥ १ १ ४॥ एक कलस भरि आनिंह पानी। अँचइअ नाथ कहिं मृदु बानी।। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी। राम कृपाल सुसील विसेषी।। टजानी अस्मिक्क क्रीयान्सस् साहीं । स्टिक्ट हिल्ले कुलि छान्सिक स्टिक्ट सुदित नारि नर देखिं हों भोगा। रूप अनूप नयन मनु लोगा।। एकढक सब सोहिंहें चहुँ ओरा। रामचंद्र मुख चंद चकोरा॥ तरुन तमाल वरन तनु सोहा। देखत कोटि मदन मनु मोहा॥ दामिनि बरन लखन सुठि नीके। नख सिख सुभग भावते जी के॥ सुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा। सोहिंह कर कमलिन धनु तीरा॥

दो०-जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन बिसाल।

सरद परव विधु बदन वर लसत स्वेद कन जाल ॥११५॥

बरिन न जाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत 'थोरि मित मोरी।। राम लखन सिय सुंदरताई। सब चितविह चित मन मित लाई॥ थके नारि नर प्रेम पिआसे। मनहुँ मृगी मृग देखि दिआ से॥ सीय समीप ग्रामितय जाहीं। पूँछत अति सनेहँ सकुचाहीं॥ बार बार सब लागिइं पाएँ। कहिं बचन मृदु सरल सुभाएँ॥ राजकुमारि बिनय हम करहीं। तिय सुभायँ कछु पूँछत डरहीं॥ स्वामिनि अविनय छमिव हमारी। विलगु न मानव जानि गवाँरी॥ राजकुऔर दोउ सहज सलोने। इन्ह तें लही दुति मरकत सोने॥

दो०-स्यामल गौर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन। सरद सर्वरीनाथ मुखु सरद सरोरुह नैन॥११६॥

मासपारायण, सोलहवाँ विश्राम

CC-0. ASI Srina व्यासित्त राज्याम् Cक्षेत्री श्री कार्याम् ngotri Initiative

कोटि मनोज लजाविनहारे। सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे॥ सुनि सनेहमय मंजुल बानी। सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी॥ तिन्हिंह चिलोकि विलोकिति घरनी। दुहुँ सकोच सकुचित वरवरनी सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी। बोली मधुर वचन पिकवयनी॥ सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु लघु देवर मोरे॥ वहुरि वदनु विधु अंचल ढाँकी। पिय तन चितह भौंह किर बाँकी खंजन मंजु तिरीले नयनि। निज पित कहेउ तिन्हिंह सियँ सयनि भई मुदित सब ग्रामबधूटी। रंकन्ह राथ रासि जनु ल्टीं॥ दो०-अति सप्रेम सिय पायँ पिर बहुबिधि देहिं असीस।

सदा सोहागिनि हो हु तुम्ह जब लिग मिह अहि सीस ॥११०॥ पारवती सम पितिप्रिय हो हूं। देवि न हम पर छाड़व छो हूं॥ पुनि पुनि विनय करिअ कर जोरी। जो एहि मारग फिरिअ वहोरी दरसनु देव जानि निज दासी। लखीं सीयँ सब प्रेम पिआसी॥ मधुर बचन कि कि पिरतोषीं। जनु कुमुदिनीं कौ मुदीं पोषीं॥ तबहिं लखन रघुवर रुख जानी। पूँछेउ मगु लोगन्हि मृदु बानी॥ सुनत नारि नर भए दुखारी। पुलिकत गात विलोचन बारी॥ मिटा मोदु मन भए मलीने। विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने समुझि करम गित धीरजु कीन्हा। सोधि सुगम मगु तिन्ह कि दीन्हा

दो०-छखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ। CC-0. Aक्किश्कास्त्र की खीवन काहि पिछिए एसी क्षा की कि कि पिछिए कि फिरत नारि नर अतिपछिताहीं। दैअहिं दोषु देहिं मन माहीं॥
सहित विषाद परसपर कहहीं। विधि करतव उलटे सब अहहीं॥
निपट निरंकुस निउर निसंकू। जेहिं सिस कीन्ह सरुज सकलंकू॥
रूख कलपतर सागर खारा। तेहिं पठए बन राजकुमारा॥
जों पै इन्हिंह दीन्ह बनवास्। कीन्ह बादि विधि भोग विलास्॥
ए विचरहिं मग विनु पद त्राना। रचे बादि विधि बाहन नाना॥
ए महि परिहं डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सुजत विधाता॥
तरुवर बास इन्हिंह विधि दीन्हा। धवलधाम रचि रिच अमु कीन्हा

दो ० - जों ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार।

बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किए करतार ॥११९॥ जों ए कंद मूल फल खाहीं। बादि सुधादिअसन जग माहीं॥ एक कहिं ए सहज सुहाए। आपु प्रगट भए विधिन बनाए॥ जहँ लिंग बेद कही विधि करनी। अवन नयन मन गोचर बरनी॥ देखहु खोजि भुवन दस चारी। कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी॥ इन्हिंह देखि विधि मनु अनुरागा। पटतर जोग बनावै लागा॥ कीन्ह बहुत अम ऐक न आए। तेहिं इरिषा बन आनि दुराए॥ एक कहिं हम बहुत न जानहिं। आपुहि परम धन्य किर मानिहें॥ ते पुनि पुन्यपुंज हम लेले। जे देखिहें देखिहिं जिन्ह देखे॥

दो०-एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर। CC-0. A किमिन्सिट ट्राह्मी मारिया अर्गम सुष्ठि सुकुमिरिसरारा प्रियंशां का नारि सनेह विकल वस होहीं। चकई साँझ समय जनु सोहीं।।
मृदु पद कमल कठिन मगु जानी। गहवरि हृदयँ कहिं वर बानी।।
परसत मृदुल चरन अहनारे। सकुचितमिह जिमि हृदयहमारे
जो जगदीस इन्हिह बनु दीन्हा। कस न सुमनमय मार्गु कीन्हा।।
जो मागा पाइअ बिधि पाहीं। ए रिखअहिं सिख आँखिन्ह माहीं
जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रामु न देखन पाए।।
सुनि सुरूपु बूझिहें अकुलाई। अब लिग गए कहाँ लिग माई।।
समर्थ धाइ विलोकिहें जाई। प्रमुदित फिरिहें जनमफ्लु पाई।।

दो०-अवला वालक बृद्ध जन कर मीजिह पिछताहि । होहिं प्रेमवस लोग इमि रामु जहाँ जहाँ जाहिं ॥१२१॥

गावँ गावँ अस होइ अनंदू। देखि भानुकुल कैरव चंदू॥ जे कछु समाचार सुनि पाविहें। ते नृप रानिहि दोसु लगाविहें॥ कहिंह एक अति भल नरनाहू। दीन्ह हमिह जोइ लोचन लाहू॥ कहिंह परसपर लोग लोगाई। बातें सरल सनेह सुहाई॥ ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगर जहाँ तें आए॥ धन्य सो देसु सैछ बन गाऊँ। जहँ जहँ जािहें धन्य सोह ठाऊँ॥ सुखु पायउ विरंचि रिच तेही। ए जेहि के सब माँति सनेही॥ राम लखन पिथ कथा सुहाई। रही सकल मग कानन छाई॥

दो॰-एहि बिधि रघुकुल कमल रबि मग लोगन्ह सुख देत । CC-0. ASI सिहि चुके देखत बिविन सिय सौमित्रि सबेत ॥१२३॥ CC-0. ASI सिहिन्दी Circle, Jammu Collection. An eGangoth Initialive आगें रामु लखनु बने पाछें। तापस बेघ बिराजत काछें।। उभय बीच सिय सोहित कैसें। ब्रह्म जीव विच माया जैसें॥ बहुरि कहउँ छिब जिस मन बसई। जनु मधु मदन मध्य रित लसई उपमा बहुरि कहउँ जियँ जोही। जनु बुध विधु बिच रोहिनि सोही प्रभु पद रेख बीच विच सीता। धरित चरन मग चलित सभीता॥ सीय राम पद अंक बराएँ। लखन चलिहें मगु दाहिन लाएँ॥ राम लखन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किमि किह जाई॥ खग मृग मगन देखि छिब होहीं। लिए चोरि चित राम बटोहीं॥

दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रियसिय समेत दोउ भाइ।

भव मगु अगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ ॥१२३॥
अजहुँ जामु उर सपनेहुँ काऊ । बसहुँ लखनु सिय रामु बटाऊ ॥
राम धाम पय पाइहि सोई । जो पय पाव कवहुँ मुनि कोई ॥
तब रघुवीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥
तहँ बिस कंद मूल फल खाई । प्रात नहाइ चले रघुराई ॥
देखत बन सर सैल मुहाए । बालमीिक आश्रम प्रभु आए ॥
राम दीख मुनि बासु मुहावन । सुंदर गिरि काननु जलु पावन ॥
सरिन सरोज बिटप बन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥
खग मृग विपुल कोलाहल करहीं । विरहित दैर मुदित मन चरहीं ॥
दो॰—सुचि सुंदर आश्रमु निरखि हरषे राजिवनेन ।

CC-0. A अ जिनत्र सुन्तर अस्ता सम्मानम् विवाध स्थापे का स्थाप कि स्थापिक स्थाप

सुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा। आसिरबादु विप्रवर दीन्हा।। देखि राम छवि नयन जुड़ाने। किर सनमानु आश्रमहिं आने।। सुनिवर अतिथि प्रानिप्रयपाए। कंद मूल फल मधुर मगाए॥ सिय सौमित्रि राम फल खाए। तव मुनि आश्रम दिए सुहाए॥ वालमीकि मन आनँदु भारी। मंगल मूरित नयन निहारी॥ तव कर कमल जोरि रघुराई। बोले बचन श्रवन सुखदाई॥ तुम्ह त्रिकाल दरसी मुनिनाथा। विस्व वदेर जिमि तुम्हरें हाथा॥ अस किह प्रभु सब कथा बखानी। जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी दो०—तात बचन पुनि मानु हित भाइ भरत अस राउ।

मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ ॥१२५॥
देखि पाय मुनिराय तुम्हारे। भए सुकृत सब सुफल हमारे॥
अब जहँ राउर आयसु होई। मुनि उदबेगु न पाब कोई॥
मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहीं। ते नरेस बिनु पावक दहहीं॥
मंगल मूल विप्र परितोष्। दहइ कोटि कुल भूसर रोष्॥
अस जियँ जानि किह असोइ ठाऊँ। सिय सौमित्रि सहित जहँ जाऊँ
तहँ रचि रचिर परन तुन साला। वासु करों कछु काल कुपाला॥
सहज सरल सुनि रघुवर बानी। साधु साधु बोले मुनि ग्यानी॥
कस न कहहु अस रघुकुलकेत्। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेत्॥
छं०-श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी।

जो सृजित जगु पालति हरति रूख पाइ कुपानिधान की ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative जो सहससीसु अहीसु महिधक लखनु सचराचर धनी।
सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी॥
सो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर।

अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ १२६॥

जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि संभु नचावनिहारे॥
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा। और तुम्हिह को जाननिहारा॥
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिह तुम्हइ होइ जाई॥
तुम्हिरिह कुपाँ तुम्हिह रघुनंदन। जानिहें भगत भगत उर चंदन॥
चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥
नर तनु धरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहिह बुध होहिं सुखारे॥
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँ चा। जस काछिअ तस चाहिअ नाचा

दो ० - पूँछेहु मोहि कि रहीं कहँ मैं पूँछत सकुचाउँ।

जहँ न हो हु तहँ देहु कि तुम्हिह देखावों ठाउँ ॥१२७॥
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन महुँ मुसुकाने ॥
बालमीकि हँसि कहिं बहोरी । बानी मधुर अमिअ रस बोरी ॥
सुनहु राम अब कह उँ निकेता । जहाँ वसहु सिय लखन समेता ॥
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सिर नाना ॥
भरिं निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥
८००० जनकान्यातक जिन्हा बारि साले ॥ १ हिं हिं स्तर निरंतर हो ।

निदरहिं सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहिं सुखारी ॥ तिन्ह कें हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक॥

दो॰-जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु। सुकताहलगुन गन चुनइ राम बसहु हियँ तासु॥१२८॥

प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा। सादर जासु लहइ नित नासा।। तुम्होह निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं।! सीस नविहें सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि विनय विसेषी।। कर नित करिहें राम पद पूजा। राम भरोस हृदयँ निहें दूजा।। चरन राम तीरथ चिल जाहीं। राम वसहु तिन्हके मन माहीं।। मंत्रराजु नित जपिं तुम्हारा। पूजिं तुम्हिं सिहत परिवारा।। तरपन होम करिहं विधि नाना। विप्र जेवाँइ देहिं वहु दाना।। तुम्ह तें अधिक गुरिह जियँ जानी। सकल भायँ सेवहिं सनमानी।।

दो०-सबु करि मागहिं एक फलु राम चरन रति होउ।

तिन्ह कें मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड ॥१२९॥
काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥
जिन्ह कें कपट दंभ निह माया। तिन्ह कें हृदय वसहु रघुराया॥
सब के प्रिय सब के हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥
कहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी॥
तुम्हिं छाड़ि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥

CC सनकी समा ज्ञानिहिं। एउड़ारीी। एउड़-प्राप्त निष्ठ कें जिस भारी॥।

जे हरषिं पर संपति देखी। दुखित होहिंपर विपति विसेषी। जिन्हिंह राम तुम्ह प्रानिपआरे। तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे। दो०—स्वासि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात।

सन मंदिर तिन्ह कें बसहु सीय सहित होउ श्रात॥१३०॥ अवगुन तिज सब के गुन गहहीं। विप्र धेनु हित संकट सहहीं॥ नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका।घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा॥ राम भगत प्रिय लागहिं जेही। तेहि उर बसहु सहित वैदेही॥ जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ सब तिज तुम्हिह रहइ उर लाई। तेहि के हृदयँ रहहु रघुराई॥ सरगु नरकु अपवरगु समाना। जहँ तहँ देख धरें धनु बाना॥

दो ०-जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु।

करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि कें उर डेरा॥

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥१३१॥

एहि बिधि मुनिवर भवन देखाए । वचन सप्रेम राम मन भाए ॥

कह मुनि सुनहु भानुकुलनायक । आश्रम कहउँ समय मुखदायक
चित्रकृट गिरि करहु निवास । तहँ तुम्हार सव भाँति सुपास ॥

सैख सुहावन कानन चारू । किर केहिर मृग विहग विहारू ॥

नदी पुनीत पुरान बखानी । अतिप्रिया निज तपवल आनी॥

<sup>CC</sup>सुरसिर शारका है । प्रिकास । विश्व प्रातिक श्रीतक श्रीतक श्रीतिक श्रीतिक ।

अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं। करहिं जोग जप तप तन कसहीं।। चलहु सफल श्रम सब कर करहू। राम देहु गौरव गिरिबरहू॥

दो०-चित्रकूट महिमा अमित कही महासुनि गाइ। आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ॥१३२॥

रघुवर कहेउ लखन भल घाटू। करहु कतहुँ अब ठाहर ठाटू॥ लखन दीख पय उतर करारा। चहुँ दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा नदीपनच सर सम दम दाना। सकल कलुष कलिसाउज नाना॥ चित्रकृट जनु अचल अहेरी। चुकइ न घात मार मुठभेरी॥ अस किह लखन ठाउँ देखरावा। थलु बिलोकि रघुवर सुखु पावा॥ रमेड राम मनु देवन्ह जाना। चले सहित सुर थपित प्रधाना॥ कोल किरात बेष सब आए। रचे परन तृन सदन सुहाए॥ बरनि न जाहिं मंजु दुइ साला। एक लिलत लघु एक बिसाला॥

दो ० - छखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । सोह मदनु मुनिबेष जनु रित रितुराज समेत ॥१३३॥ मासपारायण, सत्रहवाँ विश्राम

अमर नाग किंनर दिसिपाला। चित्रकूट आए तेहि काला।। राम प्रनामु कीन्ह सब काहू। मुदित देव लहि लोचन लाहू।। चरिष सुमन कह देवं समाजु। नाथ सनाथ भए हम आजु।। किर विनती दुख दुसह सुनाए। हरिषत निज निज सदन सिधाए।। टिच निक्का रघुनंदन होए। समाचार सुनि सुनि सुनि आए।। आवत देखि मुदित मुनिबृंदा। कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा॥ मुनि रघुबरिह लाइ उर लेहीं। मुफल होन हित आसिष देहीं॥ सिय सौमित्रि राम छिब देखिहिं। साधन सकल सफल करिलेखिहें

## दो०-जथाजोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिबृंद । करहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद॥ १३४॥

यह सुधिकोल किरातन्ह पाई। हरषे जनुनव निधि घर आई॥ कंद मूल फल भरिभरि दोना। चले रंक जनु छ्टन सोना॥ तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता। अपर तिम्हिह पूँछिहँ मगु जाता कहत सुनत रघुवीर निकाई। आइ सबन्हि देखे रघुराई॥ करिं जोहार भेंट धरि आगे। प्रभुहि विलोकिहं अति अनुरागे चित्र लिखे जनु जहँ तहँ ठाढ़े। पुलक सरीर नयन जल बाढ़े। राम सनेह मगन सब जाने। कहि प्रियबचन सकल सनमाने॥ प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी। बचन बिनीत कहिं कर जोरी॥

दो०-अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय। भाग हमारें आगमनु राउर कोसलराय॥१३५॥

धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जह जह नाथ पाउ तुम्ह धारा॥ धन्य बिह्म मृग काननचारी। सफल जनम भए तुम्हिहि निहारी॥ हम सब धन्य सिहत परिवारा। दीख दरसु भिर नयन तुम्हारा॥ कीन्ह बासु भल ठाउँ बिचारी। इहाँ सकल रित रहब सुखारी॥ 
CC-हम सक्ष्मा कि कि से सिम्हा हिए कि कि बाय चिक्रिया विकरिश।

बन बेहड़ गिरिकंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा।। तहँ तहँ तुम्हिह अहेर खेलाउब। सर निरझर जलठाउँ देखाउब हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचव भायसु देता।।

दो ० — बेद बचन सुनि मन अगम ते प्रभु करना ऐन । बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन ॥१३६॥

रामिह केवल प्रेमु पिआरा। जानि लेउ जो जाननिहारा॥
राम सकल बनचर तब तोषे। किह मृदु बचन प्रेम परिपोषे॥
बिदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए॥
एहि विधि सिय समेत दोउ भाई। बसहिं बिपिन सुर मुनि सुखदाई
जब तें आइ रहे रघुनायकु। तब तें भयउ बनु मंगलदायकु॥
फूलिहें फलिहें बिटप बिधि नाना। मंजु बिलत बर बेलि बिताना॥
सुरतह सरिस सुभायँ सुहाए। मनहुँ बिबुध बन परिहरि आए॥
गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी। त्रिबिध बयारि बहह सुख देनी॥
डो०-नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर।

भाँति भाँति बोलहिं बिहग श्रवन सुखद चित चोर॥ १३७॥

करि केहरि किप कोल कुरंगा। विगतवैर विचरहिं सव संगा।।

फिरत अहेर राम छवि देखी। होहिं मुदित मृगवृंद विसेषी।।

बिबुध विपिन जहँ लिग जग माहीं। देखि रामबनु सकल सिहाहीं।।

मुरसिर सरसइ दिनकर कन्या। मेकलमुता गोदावरि घन्या।।

सब सर सिंध नदीं नद नाना। मंदाकिनि कर करहिं वखाना।।

CC-0. ASI Sinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

उदय अस्त गिरि अरु कैलास्। मंदर मेरु सकल सुरवास्॥ सैल हिमाचल आदिक जेते। चित्रक्ट जसु गावहिं तेते॥ विधि मुदित मन सुखु न समाई। श्रम विनु विपुल वड़ाई पाई॥

दो ०-चित्रकूट के बिहग सृग बेलि बिटप तृन जाति। पुन्थ पुंज सब धन्य अस कहिं देव दिन राति॥१३८॥

नयनवंत रघुवरिह विलोकी। पाइ जनम फल होहिं विसोकी॥ परिस चरन रज अचर सुखारी। भए परम पद के अधिकारी॥ सो बनु सैलु सुभाय सुहावन। मंगलमय अति पावन पावन॥ महिमा कहिअ कविन विधितास्। सुखसागर जह कीन्ह निवास्॥ पय पयोधि तिज अवध विहाई। जह सिय लखनु रामु रहे आई॥ किह न सकिहें सुपमा जिस कानन। जो सत सहस होहिं सहसानन॥ सो में वरिन कहों विधि केहीं। डावर कमढ कि मंदर लेहीं॥ सेविहं लखनु करम मन बानी। जाइ न सीलु सनेहु बखानी॥

दो॰—छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु। करत न सपनेहुँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु॥१३९॥

राम संग सिय रहित सुखारी। पुर परिजन गृह सुरित विसारी।। किनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी। प्रमुदित मनहुँ चकोरकुमारी नाह नेहु नित बढ़त विलोकी। हरिषत रहित दिवस जिमि कोकी॥ सिय मनु राम चरन अनुरागा। अवध सहस सम बनु प्रिय लागा।।

CC-0. प्रस्ताकुरके किया विष्यतमा क्तांचा Child संांजा तित एक बहुरंस । तिहाँ स्था ।।

सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर। असनु अमिअ सम कंद मूल फर नाथ साथ साँथरी सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई॥ लोकप होहिं विलोकत जास्। तेहि कि मोहि सक बिषय बिलास

दो ०—सुमिरत रामहि तजहिं जन तृन सम विषय विलासु। रामत्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु॥१४०॥

सीय लखन जेहि विधि सुखु लहहीं। सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं कहिं पुरातन कथा कहानी। सुनिहें लखनु सिय अति सुखु मानी जब जब रामु अवध सुधि करहीं। तब तब बारि विलोचन भरहीं।। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत सनेहु सीलु सेवकाई।। कुपासिंधु प्रभु होहिं दुखारी। धीरज धरहिं कुसमउ विचारी।। लखि सिय लखनु विकल होइ जाहीं।जिमि पुरुषिह अनुसर परिछाहीं प्रियाबंधु गति लखि रघुनंदनु। धीर कृपाल भगत उर चंदनु।। लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनि सुखु लहिं लखनु अरु सीता

दो०-रामु छखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत॥१४१॥

जोगवहिं प्रभु स्यिलखनहि कैसें। पलक विलोचन गोलक जैसें।।
सेवहिं लखनु सीय रघुवीरहि। जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि॥
एहि विधि प्रभु बन वसहिं सुखारी। खग मृग सुर तापस हितकारी
कहेउँ राम बन गवनु सुहावा। सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा
भिरेज निषादु प्रभुहि पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखेसि आई॥
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

मंत्री विकल विलोकि निषादू। किह न जाइ जस भयउ विषादू॥ राम राम सिय लखन पुकारी। परेउ धरनितल ब्याकुल भारी॥ देखि दिखन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु विनु पंख विहग अकुलहीं दो०—निहं तृन चरहिं न पिअहिं जलु मोचिह लोचन बारि। ब्याकुल भए निषाद सब रघुबर बाजि निहारि॥१४२॥

धरि धीरजु तब कहइ निषादू। अब सुमंत्र परिहरहु बिषादू॥ तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता। घरहु धीर लखि बिमुख विधाता॥ विविधि कथा कहि कि मृदु बानी। रथ बैठारेउ बरबस आनी॥ सोक सिथिल रथु सकइ न हाँकी। रधुवर बिरह पीर उर बाँकी॥ चरफराहिं मग चलिं न घोरे। वन मृग मनहुँ आनि रथ जोरे॥ अबुकि परिहं फिरि हेरिहं पीछें। राम बियोगि विकल दुख तीछें॥ जो कह रामु लख़नु बैदेही। हिंकरि हिंकरि हित हेरिहं तेही॥ बाजि विरह गित कि किम जाती। बिनु मनि फनिक विकल जेहि भाँती॥

े—भयउ निषादु बिषादबस देखत सचिव तुरंग। बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग॥१४३॥ गुहसारियहि फिरेउ पहुँचाई। बिरहु विषादु बरिन निहं जाई॥ चले अवध लेइ रथिहि निषादा। हो हिं छनि हैं छन मगन विषादा॥ सोच सुमंत्र विकल दुख दीना। धिग जीवन रघुवीर बिहीना॥ रहिहि न अंतहुँ अधम सरीरू। जसुन लहेउ विछुरत रघुवीरू॥ СС-0. भूष, आलादु अभा का जम्मणामी विषक्षां को सुन हो सुन सिंग् का स्वार्म ॥ अहह मंद मनु अवसर चूका। अजहुँ न हृदय होत दुइ दूका।। मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई। मनहुँ कृपन धन रासि गवाँई॥ बिरिद बाँधि वर बीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराई॥ दो०-बिप्न बिबेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति।

जिमि घोखें मद्पान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४४॥ जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करम मन बानी ॥ रहे करम वस परिहरि नाहू। सचिव हृदयँ तिमि दारन दाहू॥ लोचन सजल डीठि भइ थोरी। सुनइ न श्रवन विकल मित भोरी॥ सूखिई अधर लागि मुहँ लाटी। जिउन जाइ उर अवधि कपाटी॥ विवरन भयउन जाइ निहारी। मारेसि मनहुँ पिता महतारी॥ हानि गलानि विपुल मन ब्यापी। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी॥ वचनु न आव हृदयँ पलिताई। अवध काह मैं देखव जाई॥ राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिहि मोहि विलोकत सोई॥ दो०—धाइ पूँलिहिह मोहि जब विकल नगर नर नारि।

उतर देव में सबिह तब हृद्य बज्जु बैठारि॥१४५॥

पुछिहिं दीन दुखितसव माता। कहब काह मैं तिन्हिं विधाता।।
पूछिहि जविं लखन महतारी। किहह उँ कवन सँदेस सुखारी।।
राम जनि जब आइहि धाई। सुमिरि वच्छु जिमि धेनु लवाई॥
पूछत उत्तर देव मैं तेही। में बनु राम लखनु बैदेही॥

c हो है है है तिह उत्तर देवा। जाइ अवध अव यह मुखु लेवा।।

पूँछिहि जबहि राउ दुख दीना। जिवनु जासु रघुनाथ अधीना॥ देहउँ उत्तर कौनु सहु लाई। आयउँ कुसल कुअँर पहुँचाई॥ सुनत लखन सिय राम सँदेस्। तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेस्॥ दौरू-इत्तर व विदरेश एक जिमि तनु परिहरिह

दो०-हदउन बिद्रेउ पंक जिसि बिछुरत प्रीतमु नीरु। जानत हों, मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरु॥१४६॥

एहि विधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथु आवा।। बिदा किए किर बिनय निषादा। फिरेपायँ पिर विकल विषादा।। पैठत नगर सचिव सकुचाई। जनु मारेसि गुर बाँभन गाई॥ बैठि बिटप तर दिवसु गवाँवा। साँझ समय तब अवसर पावा॥ अवध प्रवेसु कीन्ह अधिआरें। पैठ भवन रथु राखि दुआरें॥ जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रथु देखन आए॥ रथु पहिचानि बिक्नल लिख घोरे। गरिहं गात जिमि आतप ओरे॥ नगर नारि नर ब्याकुल कैसें। निघटत नीर मीनगन जैसें॥

दो०—सचिव आगमनु सुनत सबु बिकल भयउ रनिवासु। भवनु भयंकरु लाग तेहि मानहुँ प्रेत निवासु॥१४७॥

अति आरित सब पूँछिहिं रानी। उतर न आव बिकल भइ बानी सुनइ न श्रवन नयन निहं सूझा। कहहु कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा।। दासिन्द दीख सिचव विकलाई। कौसल्या ग्रहॅ गई लवाई।। जाइ सुमंत्र दीख कस राजा। अमिअ रहित जनु चंदु विराजा CC आसेने स्थान विमूर्धन विम

छेइ उसासु सोच एहि भाँती। सुरपुर तें जनु खँसेउ जजाती॥ छेत सोच भरि छिनु छिनु छाती। जनु जरि पंख परेउ संपाती॥ राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम छखन वैदेही॥

दो०-देखि सचिवँ जय जीव कहि कीन्हेउ दंड प्रनासु । सुनत उठेउ ब्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहँ रासु ॥१४८॥

भूप सुमंत्रु लीन्ह उर लाई। बूड़त कछु अधार जनु पाई।। सिहत सनेह निकट बैठारी। पूँछत राउ नयन भरि बारी।। राम कुसल कहु सखा सनेही। कहँ रघुनाथु लखनु वैदेही।। आने फेरि कि बनहि सिधाए। सुनत सिचव लोचन जल छाए।। सोक विकल पुनि पूँछ नरेस्। कहु सिय राम लखन संदेस्।। राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ राउ सुनाइ दीन्ह बनबास्। सुनि मन भयउ न हरषु हराँस्॥ सो सुत बिछुरत गए न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना।।

दो०-सखा रामु सिय लखनु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाउ । नाहिं त चाहत चलन अब प्रान कहउँ सतिभाउ ॥१४९॥

पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ। प्रियतम सुअन सँदेस सुनाऊ ।। करिह सखा सोइ बेगि उपाऊ। रामु लखनु सियनयन देखाऊ।। सचिवधीर धरिकह मृदु बानी। महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी।। बीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा।। उन्हम्म सुद्धानु सुख भोगा। हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा।। उन्हम्म सुद्धानु सुख भोगा। हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा।। काल करम बस होहिं गोसाई। बरवस राति दिवस की नाई॥ सुख हरषिं जड़ दुख बिलखाहीं। दोउसमधीर घरिं मन माहीं॥ धीरज घरहु बिबेकु विचारी। छाड़िअसोच सकल हितकारी॥ दो०-प्रथम बासु तमसा भन्नड दूसर सुरसरि तीर।

न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥१५०॥
केवट कीन्हि बहुत सेवकाई। सो जामिनि सिंगरौर गवाँई॥
होत प्रात बट छीर मगावा। जटा मुकुट निज सीस बनावा॥
राम सखाँ तव नाव मगाई। प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई॥
लखन बान धनु धरे बनाई। आपु चढ़े प्रभु आयमु पाई॥
बिकल बिलोकि मोहि रघुवीरा। बोले मधुर बचन धरि धीरा॥
तात प्रनामु तात सन कहेहू। बार बार पद पंकज गहेहू॥
करिव पायँ परि विनय बहोरी। तात करिअ जिन चिंता मोरी॥
बन मग मंगल कुसल हमारें। कुपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारें॥
छं०-तुम्हरें अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों।

प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहों ॥ जननीं सकलपरितोषि परि परि पायँ करि बिनती घनी । तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहिं कुसली रहिं कोसल धनी॥ सो॰—गुर सन कहब सँदेसु बार बार पद पदुम गहि।

करव सोइ उपदेसु जेहिं न सोच मोहि अवधपति॥१५१॥ <sup>CC-पुर्</sup>जिन पंरिजन सिक्छ निष्टेशिक विश्वासी पर्मिक्षणी सोइ सब भाँति मोर हितकारी। जातें रह नरनाह सुखारी॥ कहब, सँदेसु भरत के आएँ। नीति न तिजअ राजपदु पाएँ॥ पालेह प्रजिहि करम मन बानी। सेएह मातु सकल सम जानी।। ओर निबाहेहु भायप भाई। करि पितु मातु सुजन सेवकाई॥ तात भाँति तेहि राखव राऊ। सोच मोर जेहिं करै न काऊ।। लखन कहे कछु बचन कठोरा। वरिज राम पुनि मोहि निहोरा॥ बार बार निज सपथ देवाई। कहबिन तात लखन लरिकाई।। दो ० - किह प्रनामु कछु कहन लिय सिय भद्द सिथिल सनेह।

थिकत बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह ॥१५२॥

तेहि अवसर रघुवर रुख पाई। केवट पारहि नाव चलाई॥ रघुकलतिलक चले एहि भाँती। देखउँ ठाढ़ कुलिस धरि छाती।। में आपन किमि कहीं कलेसू। जिअत फिरेउँ छेइ राम सँदेसू॥ अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हानि गलानि सोच वस भयऊ सूत बचन सुनतिहं नरनाहू। परेउ धरनि उर दारुन दाहू॥ तलफत विषम मोह मन मापा। माजा मनहुँ मीन कहुँ ब्यापा।। करि बिलाप सब रोवहिं रानी। महा बिपति किमि जाइ बखानी। सुनि बिलाप दुखहू दुखु लागा। घीरजहू कर घीरजु भागा।।

दो०-भयउ कोलाहलु अवध अति सुनि नृप राउर सोरु।

बिपुल बिहग बन परेउ निसि मानहुँ कुलिस कठोरु॥ १५३॥ पान अंड बता असर ात्रास्त्रास्त्रामितिहीत जन व्याकुल व्याल्या इंद्रीं सकल बिकल भइँ भारी। जनु सर सरिसज बनु बिनु बारी॥ कौसल्याँ नृपु दीख मलाना। रिबकुल रिब अँययउ जियँ जाना॥ उर धरि धीर राम महतारी। बोली बचन समय अनुसारी॥ नाथ समुझि मन करिअ बिचारू। राम बियोग पयोधि अपारू॥ करनधार तुम्ह अवध जहाजू। चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू॥ धीरजु धरिअ त पाइअ पारू। नाहिं त बूड़िहि सबु परिवारू॥ जों जियँ धरिअ विनय पिय मोरी। रामु लखनु सिय मिलहिं बहोरी

हो २ – प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु चितयउ आँखि उघारि। तरुफत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बारि ॥१५४॥

धरि धीरजु उठि बैठ भुआळ्। कहु सुमंत्र कहँ राम कृपाळ्॥ कहाँ लखनु कहँ रामु सनेही। कहँ प्रिय पुत्रबधू बैदेही॥ बिलपत राउ बिकल बहु भाँती। भइ जुग सरिस सिराति न राती॥ तापस अंध साप सुधि आई। कौसल्यहि सब कथा सुनाई॥ भयउ बिकल बरनत इतिहासा। राम रहित धिग जीवन आसा॥ सो तनु राखि करब मैं काहा। जेहिंन प्रेम पनु मोर निबाहा॥ हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते॥ हा जानकी लखन हा रघुबर। हा पितु हित चित चातक जलधर॥

दो०-राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम।

तनु परिहरि रघुवर बिरहँ राउ गयउ सुरधाम ॥१५५॥ CC-0 ASI Srinagar Circle, Jammu Collection, An eGangotri Initiative जिअन मरन फेलु दसर्थ पावा । अंड अनेक अमल जसु छावा ॥ जिअत राम विधु वदनु निहारा। राम विरह् करि मरनु सँवारा॥ सोक विकल सब रोविह रानी। रूपु सीलु बलु तेजु बखानी॥ करिह विलाप अनेक प्रकारा। परिह भूमितल वारिह वारा॥ विलपिह विकल दास अरु दासी। घर घर रुदनु करिह पुरवासी॥ अँथयउ आजु भानुकुल भानू। घरम अविध गुन रूप निधानू॥ गारी सकल कैकइहि देहीं। नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं॥ एहि विधि विलपत रैनि विहानी। आए सकल महामुनि ग्यानी॥

दो०-तंब बसिष्ट मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास। सोक नेवारेड सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५६॥

तेल नावँ भरि नृप तनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा।। धावहु बेगि भरत पिंह जाहू। नृप सुधि कतहुँ कहहु जिन काहू॥ एतनेइ कहेहु भरत सन जाई। गुर बोलाइ पठयउ दोउ भाई॥ पतिन सुनि आयसु धावन धाए। चले बेग बर बाजि लजाए॥ अनरशु अबध अरंभेउ जब तें। कुसगुन होहिं भरत कहुँ तब तें॥ देखिंह राति भयानक सपना। जागि करिंह कहु कोटि कलपना॥ बिप्र जेवाँइ देहिं दिन दाना। सिव अभिषेक करिंह बिधि नाना॥ मागिहं हृदयँ महेस मनाई। कुसल मातु पितु परिजन भाई॥

दो०-एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ । गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥१५०॥

व्यक्ते सभी हात्रेबा ब्रह्म हाँ के Jami साव ट्राह्मिक क्षेत्र कर क्षेत्र कर कार्य के स्ट्री कर कार्य के स्ट्री

हृद्यँ सोचु बड़ कछु न सोहाई। अस जानहिं जियँ जाउँ उड़ाई॥ एक निमेष बरष सम जाई। एहि विधि भरत नगर निअराई॥ असगुन होहिं नगर पैठारा। रटिं कुमाँति कुखेत करारा॥ खर सिआर बोलिहें प्रतिकृला। सुनि सुनि होइ भरत मन सूला॥ श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगरु विसेषि भयावनु लागा॥ खग मृग हय गय जाहिं न जोए। राम वियोग कुरोग विगोए॥ नगर नारि नर निपट दुखारी। मनहुँ सबन्हि सब संपति हारी॥

दो०-पुरजन मिल्लिहें न कहिंह कछु गवँहिं जोहारहिं जाहिं। भरत कुसल पूँछि न सकिहें भय बिषाद मन माहिं॥१५८॥

हाट बाट नहिं जाइ निहारी। जनु पुर दहँ दिसि लागि दवारी।। आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि। हरषी रिवकुल जलकह चंदिनि।। सिज आरती मुदित उठि धाई। द्वारेहिं भेंटि भवन लेइ आई।। भरत दुखितपरिवाक निहारा। मानहुँ तुहिन बनज बनु मारा।। कैकई हरषित एहि भाँती। मनहुँ मुदित दव लाइ किराती।। सुतिह ससोच देखि मनु मारें। पूँछिति नैहर कुसल हमारें।। सकल कुसल कहि भरत सुनाई। पूँछी निज कुल कुसल भलाई।। कहु कहँ तात कहाँ सब माता। कहँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता।।

दो ०-सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भिर नैन । भरत श्रवन मन सूछ सम पापिनि बोळी बैन ॥१५९॥

CC-सितिऽबित्सां nader संस्रस्थ, संमारी प द्वीle द्वीयर में व वस्य का मिसंस्री व

कछुक काज विधि बीच विगारेउ। भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ॥ सुनत भरत भए बिबस विषादा। जनु सहमेउ करि केहरिनादा॥ तात तात हा तात पुकारी।परे भूमितल ब्याकुल भारी॥ चलत न देखन पायउँ तोही। तात न रामिह सौंपेहु मोही॥ बहुरि धीर धरि उठे सँभारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी॥ सुनि सुत बचन कहित कैकेई। मरम पाँछ जनु माहुर देई॥ आदिहु तें सब आपनि करनी। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी गेर न्भरतिह बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गोनु।

हेतु अपनवड जानि जियँ थिकत रहे धरि मौनु ॥१६०॥

विकल विलोकि सुतिह समुझावित। मनहुँ जरे पर लोनु लगावित।।
तात राउ निहंं सोचै जोगू। विदृह सुकृंत जसु कीन्हें उ भोगू।।
जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपित सदन सिधाए।।
अस अनुमानि सोच परिहरहू। सिहत समाज राज पुर करहू॥
सुनि सुठि सहमें उराजकुमारू। पार्के छत जनु लाग अँगारू॥
धीरज धिर भिर लेहिं उसासा। पापिनि सबिह भाँति कुल नासा॥
जों पै कुरुचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही॥
पेड़ काटि तैं पालउ सींचा। मीन जिअन निति बारि उलीचा॥
दो०-हंसबंसु दसरथु जनकु राम लखन से भाइ।

–हसबसु दसरथु जनकु राम रुखन स माइ। जननी तुँ जननी भई बिधि सन कछुन बसाइ॥१६१॥

जब तें कुमति कुमत ज़ियँ ठयऊ । खंड खंड होइ हुद् ज न गुमु ऊ ।। CC-0. Asi Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative बर मागत मन भइ नहिं पीरा। गरिन जीह मुहँ परेउ न कीरा।।
भूपँ प्रतीति तोरि किमि कीन्ही। मरन काल बिधि मित हरि लीन्ही
बिधिहुँ न नारि हृदय गित जानी। सकल कपट अध अवगुन खानी॥
सरल सुसील धरम रत राऊ। सो किमि जाने तीय सुभाऊ॥
अस को जीव जंतु जग माहों। जेहि रघुनाथ प्रानिपय नाहीं॥
भे अति अहित रामु तेउ तोही। को तू अहसि सत्य कहु मोही॥
जो हिस सो हिस मुहँ मिस लाई। आँखि ओट उठि बैठिह जाई॥

दो०-राम बिरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहि।

मो समान को पातकी बादि कहउँ कछ तोहि ॥१६२॥
सुनि सत्रुघुन मातु कुटिलाई। जरिहं गात रिस कछु न बसाई।!
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई। वसन बिभूषन विविध बनाई।!
लिख रिस भरेउ लखन लघु भाई। वरत अनल घृत आहुति पाई॥
हुमिग लात तिक कूबर मारा। परि मुह भर मिह करत पुकारा॥
कूबर टूटेउ फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू॥
आह दइअ में काह नसावा। करत नीक पल अनइस पावा॥
सुनि रिपुहन लिख नख सिख खोटी। लगे घसीटन धरि घरि झोंटी
भरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई। कौसल्या पिहं गे दोउ भाई॥

दो ० – मलिन बसन बिबरन बिकल कुस सरीर दुख भार।

कनक कलप बर बेलि बन मानहुँ हुनी तुसार ॥१६३॥ ८८-अस्डिकिकेम्पिकाम्पाकान्नकिकामाई ¢साइन्कित असस्तिक्षरीने हुँ अधिकी। देखत भरतु विकल भए भारी। परे चरन तन दसा विसारी।। मातु तात कहँ देहि देखाई। कहँ सिय रामु लखनु दोउ भाई।। कैकइ कत जनमी जग माझा। जो जनमित भइ काहे न वाँझा।। कुल कलंकु जेहिं जनमेउ मोही। अपजस भाजन प्रियजन द्रोही।। को तिभुवन मोहि सरिस अभागी। मति असि तोरि मातु जेहि लागी पितु सुरपुर वन रघुवर केतू।मैं केवल सव अनरथ हेतू॥ धिग मोहि भयउँ वेनु वन आगी। दुसह दाह दुख दूषन भागी॥

दो०-मातु अरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी सँभारि।

लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचित बारि॥१६४॥ सरल सुभाय मायँ हियँ लाए। अति हित मनहुँ राम फिरि आए मेंटेउ बहुरि लखन लघु भाई। सोकु सनेहु न हुद्यँ समाई॥ देखि सुभाउ कहत सबु कोई। राम मातु अस काहे न होई॥ माताँ भरतु गोद वैठारे। आँसु पोंछि मृदु वचन उचारे॥ अजहुँ वच्छ बिल धीरज धरहू। कुसमउ समुझि सोक परिहरहू॥ जिन मानहु हियँ हानि गलानी। काल करम गित अघटित जानी॥ काहुहि दोसु देहु जिन ताता। भा मोहिसव विधिवाम विधाता॥ जो एतेहुँ दुख मोहि जिआवा। अजहुँ को जानइ का तेहि भावा॥

दो०-पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर। बिसमउ हरषु न हृद्यँ कछु पहिरे बलकल चीर॥१६५॥

मुख प्रसन्न मन रंग न रोषू । सब कर सब विधि करि परितोषू ।। CC-0. A Signaga Çücle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative चले विपिन सुनि सिय सँग लागी। रहइ न राम चरन अनुरागी॥
सुनतिह लखनु चले उठि साथा। रहिं न जतन किए रघुनाथा॥
तब रघुपित सबही सिरु नाई। चले संग सिय अरु लघु भाई॥
रामु लखनु सिय बनिह सिधाए। गइउँ न संग न प्रान पठाए॥
यहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगें। तउ न तजा तनु जीव अभागें॥
मोहि न लाज निज नेहु निहारी। राम सरिस सुत में महतारी॥
जिऐ मरे भल भूपित जाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना॥

दो०-कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु । ब्याकुल बिलपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥१६६॥

बिलपिहं विकल भरत दोउ भाई। कौमल्याँ लिए हृदयँ लगाई॥ भाँति अनेक भरतु समुझाए। किह विवेकमय बचन सुनाए॥ भरतहुँ मातु सकल समुझाई। किह पुरान श्रुति कथा सुहाई॥ छल बिहीन सुचि सरल सुवानी। बोले भरत जोरि जुग पानी॥ जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ मिहसुर पुर जारें॥ जे अघ तिय बालक बध कीन्हें। मीत महीपित माहुर दीन्हें॥ जे पातक उपपातक अहहीं। करम बचन मन भवकिव कहहीं॥ ते पातक मोहि होहुँ विधाता। जों यहु होइ मोर मत माता॥

दो०-जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर । तेहि कइ गति मोहि देउ बिधि जौं जननी मत मोर॥१६७॥

CC-0. बेडिहिं बेदु असम् इहि लेहीं। पिसन पराय पाप कहि देहीं।।

कपटी कुटिल कलहिपय कोधी। बेद बिदूषक बिस्व बिरोधी॥ लोभी लंपट लोलुपचारा। जे ताकहिं परधनु परदारा॥ पार्वों मैं तिन्ह कै गित घोरा। जों जननी यहु संमत मोरा॥ जे निहं साधुसंग अनुरागे। परमारथ पथ बिमुख अभागे॥ जे न भजिहं हिर नरतनु पाई। जिन्हिह न हिर हर सुजसु सोहाई॥ तिज श्रुतिपंथु बाम पथ चलहीं। बंचक बिरचि बेघ जगु छलहीं॥ तिन्ह कै गित मोहि संकर देऊ। जननी जों यहु जानों भेऊ॥

दो०-मातु भरत के बचन सुनि साँचे सरल सुभायँ। कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन कायँ॥१६८॥

राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे॥ विधु विष चवे सबै हिमु आगी। होइ बारिचर बारि विरागी॥ भएँ ग्यानु वरु मिटै न मोहू। तुम्ह रामहि प्रतिकृल न होहू॥ मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं। सो सपने हुँ मुख सुगति न लहहीं। अस किह मातु भरतु हियँ लाए। यन पय सविहें नयन जल छाए॥ करत विलाप बहुत एहि भाँती। बैटेहिं बीति गई सब राती॥ बामदेउ विसष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए॥ मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे॥

दो०-तात हृद्यँ धीरज धरहु करहु जो अवसर आजु । उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेउ सबु साजु ॥१६९॥

नुपतन् बेद बिदित अन्हवावा । परम बिचित्र बिमान् बनावा ।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative गहि पद भरत मातु सब राखी। रहीं रानि दरसन अभिलाषी॥ चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए॥ सरज तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥ एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्ही। बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही सोधि सुमृति सब बेद पुराना। कीन्ह भरत दसगात विधाना॥ जहँ जस मुनिवर आयसु दीन्हा। तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा॥ भए विसुद्ध दिए सब दाना। धेनु बाजि गज बाहन नाना॥

दो०-सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम।

दिए भरत छहि भूमिसुर भे परिप्रन काम ॥१७०॥
पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी। सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी
सुदिनु सोधि मुनिवर तव आए। सिचव महाजन सकल वोलाए॥
बैठे राजसमाँ सब जाई। पठए बोलि भरत दोउ भाई॥
भरतु वसिष्ठ निकट बैठारे। नीति धरममय बचन उचारे॥
प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी। कैकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी॥
भूप धरमब्रतु सत्य सराहा। जेहिं तनु परिहरि प्रेम निबाहा॥
कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ॥
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी। सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी॥

दो०—सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ॥१७१॥

CC-03Aस। जिल्काकि मोहिल्टे इंध्याको सू प्रधानमा हिल्का क्रीकिशा सो पर् ।।

तात विचार करहु मन माहीं। सोच जोगु दसरथु नृपु नाहीं।।
सोचिअ विप्र जो वेद विहीना। तिज निज धरमु विषय लयलीना
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना
सोचिअ वयसु कृपन धनवान्। जोन अतिथि सिव भगति सुजान्
सोचिअ स्दु विप्र अवमानी। मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी।।
सोचिअ पुनि पति वंचक नारी। कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी।।
सोचिअ बदु निज वृतु परिहरई। जो नहिंगुर आयसु अनुसरई।।

दो०-सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग । सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिवेक विराग ॥१०२॥

वैखानस सोइ सोचै जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥ सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी। जनिन जनक गुर बंधु बिरोधी॥ सब बिधि सोचिअ पर अपकारी। निज तनु पोषक निरदय भारी॥ सोचनीय सबहीं विधि सोई। जो न छाड़ि छछ हरि जन होई॥ सोचनीय नहिं कोसलगऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ भयउ न अहइ न अब होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा॥ विधि हरि हरु सुरपित दिसिनाथा। बरनिहं सब दसरथ गुन गाथा।

दो०-कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम्ह सन्नुहन सरिस सुअन सुचि जासु॥ १७३॥ सब प्रकार भूपति बड़भागी। बादि विषाद करिअ तेहि लागी॥

रायँ राजप र तुम्ह कहुँ दीन्हा। पिता बचन फुर चाहिअ कीन्हा॥ तजे रामु जेहिं बचनहि लागी। तनु परिहरेउ राम बिरहागी॥ नृपिह बचन प्रिय निहं प्रिय प्राना। करहु तात पितु बचन प्रवाना॥ करहु सीम धरि भूप रजाई। हइ तुम्ह कहँ सब माँति भलाई॥ परसुराम पितु अग्या राखी। मारी मातु लोक सब साखी॥ तन्य जजातिहि जौबनु दयऊ। पितु अग्याँ अप अजसु न भयऊ॥ दो०—अनुचित उचित बिचारु तिज जे पालहिं पितु बेन।

ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥१७४॥

अविस नरेस बचन फुर करहू । पालहु प्रजा सोकु परिहरहू ॥
सुरपुर नृपु पाइहि परितोष् । तुम्ह कहुँ सुकृत सुजसु निह दोष्॥
बेद विदित संमत सबही का। जेहि पितु देइ सो पावइ टीका॥
करहु राजु परिहरहु गलानो। मानहु मोर वचन हित जानी॥
सुनि सुखु लहब राम बैदेहीं। अनुचित कहब न पंडित केहीं॥
कौमल्यादि सकल महतारीं। तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारीं॥
परम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि
सौंपहु राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ॥

दो ० - की जिअ गुर आयसु अवसि कहिंह सचिव कर जोरि।

रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि ॥ १ ७५॥ कौसल्या धरि धीरजु कहई। पूत पथ्य गुर आयसु अहई॥ <sup>CC-0</sup> सिआदिस्थि किस्भिक्षिमामीनीसिजिअ विषष्टुक्षिणेनिसिजीनी॥ बन रघुपित सुरपित नरनाहू। तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू॥
परिजन प्रजा सिन्व सब अंवा। तुम्हही सुत सब कहँ अवलंवा॥
लिख विधि बाम कालु कठिनाई। धीरजु धरहु मातु बिल जाई॥
सिर धिर गुर आयसु अनुसरहू। प्रजापालिपरिजन दुखु हरहू॥
गुर के बचन सिच्व अभिनंदनु। सुने भरत हियहित जनु चंदनु॥
सुनी बहोरि मातु मृदु बानी। सील सनेह सरल रस सानी॥

छं०-सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु ब्याकुल भए। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नए॥ सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर सीवँ सहज सनेह की॥

सो०-भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि । बचन अमिअँ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥

## मासपारायण, अठारहवाँ विश्राम

मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सबहीका।।
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा। अवसि सीस धरि चाहउँ कीन्हा।।
गुर पितु मातु खामि हित बानी। सुनि मन मुदित करिअ भिल जानी
उचित कि अनुचित किएँ विचार । धरमु जाइ सिर पातक भारू।।
तुम्ह तौ देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई॥
जद्यपि यह समुझत हुउँ नीकें। तदिप होत परितोषु न जी कें।।
अब तुम्ह विनय मोरि सुनि लेहु। मोहि अनुहरत सिखावन देहु॥।

ऊतरु देउँ छमब अपराधू। दुखित दोष गुन गनहिं न साधू॥ दो०-पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कहहु मोहि राजु। एहि तें जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु॥१००॥

हित हमार सियपित सेवकाई। सो हिर लीन्ह मातु कुटिलाई॥ में अनुमानि दीख मन माहीं। आन उपायँ मोर हित नाहीं॥ सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम सिय विनुपद देखें॥ बादि वसन बिनु भूषन भारू। बादि बिरित विनुब्रह्मविचारू॥ सरुज सरीर बादि बहु भोगा। बिनु हरिभगित जायँ जप जोगा॥ जायँ जीव बिनु देह सुहाई। बादि मोर सबु बिनु रघुराई॥ जाउँ राम पिहं आयसु देहू। एकिह ऑक मोर हित एहू॥ ंहे नृप किर भल आपन चहहू। सोउ सनेह जड़ता बस कहहू॥

हो०—कैकेई सुअ कुटिलमित राम विमुख गतलाज। तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम कें राज॥१७८॥

कहउँ साँचु सब सुनि पतिआहू। चाहिअ धरमसील नरनाहू॥
मोहि राजु हिठ देइहहु जबहीं। रसा रसातल जाइहि तबहीं॥
मोहि समान को पाप निवास्। जेहि लिग सीय राम बनवास्॥
रायँ राम कहुँ काननु दीन्हा। बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा॥
मैं सठु सब अनरथ कर हेतू। बैठ बात सब सुनउँ सचेतू॥
बिनु रघुवीर बिलोकि अवास्। रहे प्रान सहि जग उपहास्॥

СС-0. सम्माइसुनीका किलाय Jaसान स्हो। ब्लोक्ड प्रक्रिस्कोगा किलाअपूर्व॥

कहँ लगि कहाँ हृदय कठिनाई। निदिर कुलिस नेहिं लही बड़ाई दो०-कारन तें कारज कठिन होइ दोसु नहिं मोर।

कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥१७९॥
कैकेई भव तनु अनुरागे। पावँर प्रान अघाइ अभागे॥
जों प्रिय विरहँ प्रान प्रिय लागे। देखव सुनव बहुत अब आगे॥
लखनराम सिय कहुँ वनु दीन्हा। पठइ अमरपुर पित हित कीन्हा
लीन्ह विधवपन अग्जसु आपू। दीन्हेउ प्रजिह सोकु संतापू॥
मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू। कीन्ह कैकई सब कर काजू॥
एहि तें मोर काह अब नीका। तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका॥
कैकइ जठर जनमि जग माहीं। यह मोहि कहँ कछु अनुचित नाहीं
मोरि वात सब विधिहिं बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई॥
दो०-ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार।

तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥१८०॥
कैकइ सुअन जोगु जग जोई। चतुर विरंचि दीन्ह मोहि सोई॥
दसरथ तनय राम लघु भाई। दीन्हि मोहि विधि बादि बड़ाई॥
तुम्ह सबकहहु कढ़ावन टीका। राय रजायसु सब कहँ नीका॥
उत्तर देउँ केहि विधि केहि केही। कहहु सुखेन जथा रुचि जेही॥
मोहि कुमातु समेत बिहाई। कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई॥
मो बिनु को सचराचर माहीं। जेहि सिय रामु प्रानिषय नाहीं॥
परम हाति सब कहूँ बड़ु लाहु॥ अदिनु मोर नहिं दुष्टुन काहु॥
वर्म हाति सब कहूँ बड़ु लाहु॥ अदिनु मोर नहिं दुष्टुन काहु॥

संसय सील प्रेम बस अहहू। सबुइ उचितसव जो कछु कहहू॥ दो ०-राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रेमु बिसेषि।

कहइ सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि॥१८१॥
गुर विवेक सागर जगु जाना। जिन्हिह विस्व कर बदर स्माना॥
मो कहँ तिलक साज सज सोऊ। भएँ विधि विमुख विमुख सबु कोऊ
परिहरि रामु सीय जग माहीं। कोउ न किहिह मोर मत नाहीं॥
सो मैं सुनय सहय सुखु मानी। अंतहुँ कीच तहाँ जहँ पानी॥
डरु न मोहि जग किहिहि कि पोचू। परलोकहु कर नाहिन सोचू॥
एकइ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि मे सिय रामु दुखारी॥
जीवन लाहु लखन भल पावा। सबु तिज राम चरन मनु लावा॥
मोर जनम रघुवर बन लागी। इरु काह पिक ताह।

हो ०-आपनि दारुन दीनता कहउँ सबिह सिरुनाइ।

देखें बिनु रघुनाथ पद जिय के जर्रान न जाइ ॥१८२॥
आन उपाउ मोहि नहिं सूझा। को जिय के रघुवर बिनु बूझा॥
एकिहें आँक इहइ मन माहीं। प्रातकाल चिल्हउँ प्रभु पाहीं॥
जद्यपि में अनुभल अपराधी। मैं मोहि कारन सकल उपाधी॥
तदपिसरन सनमुख मोहि देखी। छिम सन करिहिह कृपा विसेषी॥
सील सकुच मुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥
अरिहुक अनुभल कीन्हन रामा। मैं सिमु सेवक जद्यपि वामा॥

CC-0 तिही पे पिया मिरि भक्षणामिरी।

जेहिं सुनि बिनय मोहि जनु जानी। आवहिं ब्रहुरि रामु रजधानी॥ दो०-जद्यपि जनसु कुमातु तें मैं सठु सदा सदोसं। आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुवीर भरोस ॥१८३॥

भरत बचन सब कहँ विय लागे। राम सनेह सुधाँ जनु पागे।। लोग वियोग विषम विष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे।। मातु सचिव गुर पुर नर नारी। सकल सनेहँ विकल भए भारी।। भरतिह कहिं सराहि सराही। राम प्रेम मूरित तनु आही।। तात भरत अस काहे न कहहू। प्रान समान राम प्रिय अहहू॥ जो पावँ अपनी जड़ताई। तुम्हि सुगाइ मातु कुटिलाई।। सो सठु कोटिक पुरुष समेता। बिसिह कलप सत नरक निकेता।। अहि अध अवगुन नहिं मिन गहई। हरइ गरल दुख दारिद दहई।। दो०—अविस चिलअ बन रामु जहँ भरत मंत्रु भल कीन्ह।

सोक लिंधु बूड़त सबिह तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥ भा सब कें मन मोदु न थोरा। जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा॥ चलत प्रात लिख निरन उनीके। भरतु प्रानिषय भे सबही के॥ सुनिहि बंदि भरतिह सिरु नाई। चले सकल घर बिदा कराई॥ घन्य भरत जीवनु जग माहीं। सीलु सनेहु सराहत जाहीं॥ कहिं परसपर भा बड़ काजू। सकल चले कर साजिहें भाजू॥ जेहि राखिहें रहु घर रखवारी। सो जानइ जनु गरदिन मारी॥

कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू । को न चहर जग जीवन लाहू ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative दो ०-जरड सो संपति सदन सुखु सुहद मातु पितु भाइ। सनसुख होत जो राम पद करें न सहस सहाइ॥१८५॥

घर घर साजिह बाहन नाना। हरषु हृदयँ परभात पयाना॥
भरत जाइ घर कीन्ह विचार । नगरु वाजि गज भवन भँडार ॥
संपति सव रघुपित के आही। जो बिनु जतन चलौं तिज ताही॥
तौ परिनाम न मोरि भलाई। पाप सिरोमिन साइँ दोहाई॥
करइ स्वामि हित सेवकु सोई। दूषन कोटि देइ किन कोई॥
अस बिचारि सुचि सेवक बोले। जे सपने हुँ निज धरम न डोले॥
कहि सबु मरमु धरमु भल भाषा। जो जेहि लायक सो तेहिं राखा॥
करि सबु जतनु राखि रखवारे। राम मातु पहिं भरतु सिधारे॥

दो - आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान। कहेउ बनावन पालकीं सजन सुखासन जान॥१८६॥

चक्क चिक्क जिमि पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी।। जागत सब निसि भयउ बिहाना। भरत बोलाए सचिव सुजाना॥ कहेउ लेहु सबु तिलक समाजू। बनहिं देव मुनि रामिह राजू॥ बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे। तुरत तुरग रथ नाग सँवारे॥ अरुंधती अरु अगिनि समाऊ। रथ चिंद्र चले प्रथम मुनिराऊ॥ बिप्र चृंद चिंद्र बाहन नाना। चले सकलतप तेज निधाना॥ नगर लोग सब सिज सिज जाना। चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना॥ CC सिक्तिस स्थान कलाई बालानी किलाबिक बिलाक स्थानिक स्थानी दो०-सौंपि नगर सुचि सेवकिन सादर सकल चलाइ । सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥१८७॥

राम दरस वस सब नर नारी। जनु किर किरिन चले तिक बारी।। बन सिय रामु समुझि मन माहीं। सानुज भरत पयादेहिं जाहीं।। देखि सनेहु लोग अनुरागे। उतिर चले हय गय रथ त्यागे।। जाइ समीप राखि निज डोली। राम मातु मृदु बानी बोली।। तात चढ़हु रथ बिल महतारी। होइहि प्रिय परिवारु दुखारी।। तुम्हरें चलत चलिहि सबु लोगू। सकल सोक कुस निहंमग जोगू।। सिर धरि बचन चरन सिरु नाई। रथ चिढ़ चलत भए दोउ भाई।। तमसा प्रथम दिवस किर बासू। दूसर गोमित तीर निवासू॥

दो०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम बत परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥

सई तीर बिस चले विहाने। संगवेरपुर सत्र निअराने।।
समाचार सब सुने निषादा। हृदयँ बिचार करइ सविषादा।।
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछु कपट भाउ मन माहीं।।
जीं पै जियँ न होति कुटिलाई। तो कत लीन्ह संग कटकाई।।
जानिहें सानुज रामिह मारी। करउँ अकंटक राजु सुखारी।।
भरत न राजनीति उर आनी। तब कलंकु अब जीवन हानी।।
सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा। रामिह समर न जीतिनहारा।।

का आचरज भरत अस करहीं। नहिं विष वेलि अमिअ फूल फुरहीं CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangoth Intitative दो०-अस विचारि गुहँ ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु। हथवाँसहु बोरहु तरनि कीजिअ घाटारोहु॥१८९॥

होहु सँजोइल रोकहु घाटा। ठाटहु सकल मरे के ठाटा॥
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ। जिअतन सुरसरि उतरन देऊँ॥
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा। राम काजु छनभंगु सरीरा॥
भरत भाइ नृपु मैं जन नीचू। वहें भाग असि पाइअ मीचू॥
स्वामि काज करिहउँ रन रारी। जस धवलिहउँ मुवन दस चारी॥
तजउँ प्रान रघुनाथ निहोरें। दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरें॥
साधु समाज न जाकर लेखा। राम भगत महुँ जासु न रेखा॥
जायँ जिअत जग सो महि भारू। जननी जौवन विटप कुठारू॥

दो ॰-बिगत विषाद निषादपति सबहि वढ़ाइ उछाहु। सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥१९०॥

बेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ॥
भलेहिं नाथ सब कहिं सहरण। एकिंहिं एक बढ़ावइ करण॥
चले निषाद जोहारि जोहारी। स्र सकल रन रूचइ रारी॥
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं। भाथीं बाँधि चढ़ा३ निह धनहीं॥
अँगरी पिहिरि कूँ डि सिर-धरहीं। फरसा बाँस सेल सम करहीं॥
एक कुसल अति ओड़न खाँड़े। कूदिहें गगन मनहुँ छिति छाँड़े॥
निज निज साजु समाजु बनाई। गुह राउतिह जोहारे जाई॥

СС-0 देखा अधुभक्त समाजु बनाई। गुह राउतिह जोहारे जाई॥

ं दो॰-भाइहु लावहु धोख जिन आजु काज बड़ मोहि। सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि॥१९१॥

राम प्रतान नाथ बल तोरे। करहिंकटकु बिनु भट बिनु घोरे॥ जीवत पाउ न पाछें घरहीं। रंड मुंडमय मेदिनि करहीं॥ दीख निषादनाथ भल टोल् । कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोल् ॥ एतना कहत छींक भइ बाँए। कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए॥ वृद् एकु कह सगुन बिचारी। भरतिह मिलिअन हो इहि रारी॥ रामिह भरतु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस विग्रहु नाहीं॥ सिन गृह कहइ नीक कह बूढ़ा। सहसा करि पिछताहिं बिमूढ़ा॥ भरत सुभाउ सीछ बिनु बूझें। बिड़ हित हानि जानि बिनु जूझें।। दो०-गहहु घाट भट सिनिट सब लेडें मरम मिलि जाइ।

वृक्षि मित्र अरि मध्य गित तस तब करिह उँ आइ॥१९२॥
लखन सने हु सुभाय सुहाएँ। वैरु प्रीति निह दुरह दुराएँ॥
अस कि भेंट सँजीवन लागे। कंद मूल फल खग मृग मागे॥
मीन पीन पाठीन पुराने। भिर भिर भार कहारन्ह आने॥
मिलन साजु सिज मिलन सिधाए। मृंगल मूल सगुन सुभ पाए॥
देखि दूरि तें कि हि निज नामू। कीन्ह सुनीसिह दंड प्रनामू॥
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा। भरतिह कहेउ बुझाइ सुनीसा॥
राम सखा सुनि संदनुत्यागा। चले उतिर उमगत अनुरागा॥

गाउँ जाति गुहँ नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहारु माथ महि लाई॥ CC-U. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative दो०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ।

सनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेमु न हदयँ समाइ ॥१९३॥ भेंटत भरत ताहि अति प्रीती। लोग सिहाहिँ प्रेम कै रीती॥ धन्य धन्य धनि मंगल मूला। मुर सराहि तेहि बरिसहिं फूला॥ लोक वेद सब भाँतिहिं नीचा। जामु छाँह छुइ लेइअ मींचा॥ तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता। मिलत पुलक परिपूरित गाता॥ राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हिह नपाप पुंज समुहाहीं॥ यह तौ राम लाइ उर लीन्हा। कुल समेत जगु पावन कीन्हा॥ करमनाम जलु मुरसरि परई। तेहि को कहहु सीस नहिंधरई॥ उलटा नामु जपत जगु जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥

दो०-स्वपच सबर खस जमन जड़ पावँर कोल किरात।

रामु कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात॥१९४॥
निह अचिरिजुजुग जुग चिल आई।केहिन दीन्हिरघुबीर बड़ाई॥
राम नाम मिहमा सुर कहहीं।सुनि सुनि अवधलोग सुखु लहहीं
रामसखिह मिलि भरत सप्रेमा।पूँछी कुसल सुमंगल खेमा॥
देखि भरत कर सीलु सनेहू । भा निषाद तेहि समय विदेहू ॥
सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा। भरतिह चितवत एकटक ठाढ़ा॥
धरि धीरजु पद बंदि बहोरी।बिनय सप्रेम करत कर जोरी॥
कुसल मूल पद पंकज पेखी।मैं तिहुँ काल कुसल निज लेखी॥
CC-0348।असुवक्षण विकुत्रहल्होरें।भिक्षिण कोटि कुस्ल मिली मीरें॥

दो - समुझि मोरि करत्ति कुलु प्रभु महिमा जियँ जोइ। जो न भजइ रघुवीर पद जग विधि वंचित सोइ॥१९५॥

कपटी कायर कुमित कुजाती। लोक वेद बाहेर सब भाँती॥
राम कीन्ह आपन जबही तें। भयउँ भुवन भूपन तबही तें॥
देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई। मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई॥
किहिनिपाद निज नाम सुबानीं। सादर सकल जोहारीं रानीं॥
जानि लखन सम देहिं असीसा। जिअहु सुखी सय लाख बरीसा॥
निरखि निपादु नगर नर नारी। भए सुखी जनु लखनु निहारी॥
कहिं लहेउ एहिं जीवन लाहू। भेंटेउ रामभद्र भरि बाहू॥
सुनि निपादु निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन लइ चलेउ लेवाई॥

दी०-सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ।

घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१९६॥
स्रंगवेरपुर भरत दीख जब | भे सनेहँ सब अंग सिथिल तब ॥
सोहत दिएँ निषादिह लागू | जनु तनु धरेँ विनय अनुरागू ॥
एहि बिधि भरत सेनु सबु संगा | दीखि जाइ जग पावनि गंगा ॥
रामघाट कहँ कीन्ह प्रनामू । भा मनु मगनु मिले जनु रामू ॥
करिहें प्रनाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी ॥
करि मजनु मागहिं कर जोरी । रामचंद्र पद प्रीति न थोरी ॥
भरत कहेउ सुरसरि तब रेनू । सकल सुखद सेवक सुरधेनू ॥

cc-कोरिडापुनि बुद्ध सागुउँ एहू । सीय राम पद सहज सनेह्य ॥
cc-कोरिडापुनि बुद्ध सागुउँ एहू । सीय राम पद सहज सनेह्य ॥

्दो०-एहि बिधि मजनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ।

सातु नहानीं जानि सब डेरा चले लवाइ॥१९०॥ जह तह लोगन्ह डेरा कीन्हा। भरत सोधु सबही कर लीन्हा॥ सुर सेवा किर आयसु पाई। राम मातु पह गे दोउ भाई॥ चरन चाँपि कहि कि मृदुबानी। जननीं सकल भरत सनमानी॥ भाइहि साँपि मातु सेवकाई। अपु निपादिह लीन्ह बोलाई॥ चले सखा कर सों कर जोरें। सिथिल सरीह सनेह न थोरें॥ पूँछत सखिह सो ठाउँ देखाऊ। नेकु नयन मन जरिन जुड़ाऊ॥ जह सिय रामु लखनु निसि सोए। कहत भरे जल लोचन कोए॥ भरत बचन सुनि भयउ विषादू। तुरत तहाँ लइ गयउ निषादू॥

दो०-जहँ सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किय बिश्रामु । अति सनेहँ सादर भरत कीन्हेउ दंड प्रनामु ॥१९८॥

कुस साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई॥
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई। वनइ न कहत प्रीति अधिकाई॥
कनक बिंदु दुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥
सजल बिलाचन हृदयँ गलानी। कहत सखा सन् बचन सुवानी॥
श्रीहत सीय बिरहँ दुतिहीना। जथा अवध नर नारि बिलीना॥
पिता जनक देउँ पटतर केही। करतल भोगु जोगु जग जेही॥
ससुर भानुकुल भानु भुआलू। जेहि सिहात अमरावित पालू॥

С्प्रामवाश्वालव्युनावाः जोताकृष्णिक्षाः श्रीति स्वित्वा प्रमावित पालू॥

दो०-पति देवता सुतीय मिन सीय साँथरी देखि। बहरत हृदउ न हहरि हर पबि तें कठिन बिसेषि॥१९९॥

लालन जोगु लखन लघु लोने। मे न भाइ अस अहिं न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुवीरिह प्रानिप्धारे। मृदु मूरित सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ।। ते बन सहिं विपति सब भाँती। निदरे कोटि कुलिस एहिं छाती।। राम जनिम जगु कीन्ह उजागर। रूप सील सुख सब गुन सागर।। पुरजन परिजन गुर पितु माता। राम सुभाउ सबिह सुखदाता।। बैरिउ राम बड़ाई करहीं। बोलिन मिलिन बिनयमन हरहीं सारद कोटि कोटि सत सेपा। करिन सकहिं प्रसु गुन गन लेखा

दो०—सुखस्बरूप रघुबंसमिन मंगल मोद निधान। तेसोवत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान॥२००॥

राम सुना दुखु कान न काऊ। जीवनतर जिमि जोगवह राऊ॥
पलक नयन फिन मिन जेहिं भाँती। जोगवहिं जनिन सकल दिन राती
ते अब फिरत विभिन पदचारी। कंद मूल फल फूल अहारी॥
धिंग कैकई अमंगल मूला। भइसि प्रानिष्यतम प्रतिकृला॥
मैं धिंग धिंग अब उदिवि अभागी। सबु उत्तरातु भयउ जेहि लागी
कुल कलंकु करि सुजेउ विधाताँ। साइँ दोह मोहि कीन्ह कुमाताँ॥
सुनि सप्रेम समुझाव निषादू। नाथ करिअ कत बादि विषादू॥

राम तुम्हिहि प्रिय तुम्हे प्रिय रामिहि।यह निरजोसु दोसु विधि बामिहि CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative छं ० — बिधि बाम की करनी कठिन जेहिं मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहिं प्रभु सादर सरहना रावरी॥ तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हों सोहें किएँ। परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ॥

सो०-अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन । चिलअकरिअ विश्रामु यह बिचारि दृढ़ आनि मन॥२०१॥

सखा वचन सुनि उर धिर धीरा। बास चले सुमिरत रघुवीरा॥
यह सुधि पाइ नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी॥
परदिखना किर करिहें प्रनामा। देहिं कैकइहि खोरि निकामा॥
भिर भिर बारि बिलोचन लेहीं। बाम विधातिह दूषन देहीं॥
एक सराहिहं भरत सनेहू। को उकह नृपति निबाहे उनेहू॥
निदिहें आपु सराहि निषादिह। को किह सकइ बिमोह बिषादिह॥
एहि बिधि राति लोगु सबु जागा। भा भिनुसार गुदारा लागा॥
गुरिह सुनावँ चढ़ाइ सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई॥
दंड चारि महँ भा सबु पारा। उतिर भरत तब सबहि सँभारा॥

दो ०-प्रातिकया करि मातु पद बंदि गुरहि सिरु नाइ।

आगें किए निषाद गन दीन्हें उकटकु चलाइ ॥२०२॥ कियउ निषादनाथु अगुआईं। मातु पालकीं सकल चलाईं॥ साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा। विप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा CC-08789 अल्ब्हिक्किक्टिक्किन्हें व्यामाम् भिकुमिरे लेखनिक्किकिं सिणं साथू॥ गवने भरत पयादेहिं पाए। कोतल संग जाहिं डोरिआए॥ कहिं सुसेवक वारिं बारा। होइअ नाथ अस्व असवारा॥ रामु पयादेहि पायँ सिधाए। हम कहँ रथ गज बाजि बनाए॥ सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब तें सेवक धरमु कठोरा॥ देखि भरत गति सुनि मृदु बानी। सब सेवक गन गरिं गलानी॥ देशि—भरत तीसरे पहर कहँ कीन्ह प्रवेसु प्रयाग।

कहत राम सिय राम सिय उमिग उमिग अनुरागा। २०३॥ झलका झलकत पायन्ह कैसें। पंकज कोस ओस कन जैसें।। भरत प्यादेहिं आए आजू। भयउ दुखित सुनि सकल समाजू खबिर लीन्ह सब लोग नहाए। कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहिं आए।। सिबिधि सितासित नीर नहाने। दिए दान महिसुर सनमाने।। देखत स्थामल धवल हलोरे। पुलिक सरीर भरत कर जोरे॥ सकल काम प्रद तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ।। मागउँ भीख त्यागि निज धरमू। आरत काह न करइ कुकरमू॥ अस जियँ जानि सुजान सुदानी। सफल करहिं जग जा चक बानी।।

दो०-अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहुउँ निरबान। जनम जनम रित राम पद यह बरदानु न आन ॥२०४॥

जानहुँ रामुकुटिल करिमोही। लोग कहउ गुर साहिब द्रोही।। सीता राम चरन रित मोरें। अनुदिन बढ़उ अनुम्रह तोरें।।

जलदु जनम् भरि सुरति विसारउ।जाचत जलु पवि पाहन डार्उ।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative चातकु रटिन घटें घटि जाई। बढ़ें प्रेमु सब भाँति भलाई॥ कनकिं बान चढ़ई जिमि दाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निवाहें॥ भरत बचन सुनि माझ त्रिवेनी। भई मृदु बानि सुमगल देनी॥ तात भरत तुम्ह सब विधि साधू। राम चरन अनुराग अगाधू॥ बादि गलानि करहु मन माहीं। तुम्ह समरामहिको उपिय नाहीं दो० —तनु पुलके उहियँ हरपु सुनि बेनि बचन अनुकूल।

भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषिं फूछ ॥२०५॥

प्रमुदित तीरथराज निवासी। वैखानस बटु गृही उदासी॥ कहिं परसपर मिलि दस पाँचा। भरत सने हु सीलु सुचि साँचा॥ सुनत राम गुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिवर पिं आए॥ दंड प्रनामु करत मुनि देखे। मूर्सतमंत भाग्य निज लेले॥ धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ भीन्हे॥ आसनु दीन्ह नाइ सिह बैठे। चहत सकुच गृह जनु भिज पैठे॥ मुनि पूँछव कछु यह बड़ सोचू। बोले रिपि लिख सीलु सँकोचू॥ सुनहु भरत हम सब सुधिपाई। बिधि करतव पर किछुन वसाई दो०—तुम्ह गलानि जियं जनि करहु समुद्दि मानु करत्ति।

तात कैकइहि दोसु नहिंगई गिरा मित धूरि ॥२०६॥
यह उकहत भल कहिहि न कोऊ। लोकु वेदु बुध संमत दोऊ॥
तात तुम्हार विमल जसु गाई। पाइहि लोक उवेदु बड़ाई॥
CC-0 लोक डिक्ट व्यक्तिस्थल समुणाकहर्ड । लोकि पिनु देखा खुण सी प्लाहर्ड ।

राउ सत्यव्रत तुम्हि बोलाई। देत राजु सुखु धरमु बड़ाई॥ राम गवनु वन अनरथ मूला। जो सुनि सकल विस्व भइ सूला॥ सो भावी बस रानि अपानी। करि कुचालि अंतहुँ पिछतानी॥ तहुँ तुम्हार अलप अपराधू। कहै सो अधम अयान असाधू॥ करतेहु राजु त तुम्हिह न दोषू। रामिह होत सुनत संतोषू॥ दो०—अब अति कोन्हेहु भरत भल तुम्हिह उचितमत एहु।

सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥२००॥

सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना। भूरिभ ग को तुम्हिह समाना।।
यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता।।
सुनहु भरत रघुवर मन माहीं। पेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं।।
लखन राम सीतिह अति प्रीती। निसि सब तुम्हिह सराहत बीती।।
जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहिं तुम्हरें अनुरागा।।
तुम्ह पर अस सनेहु रघुवर कें। सुख जीवन जग जस जड़ नर कें
यह न अधिक रघुवीर वड़ाई। प्रनत कुदुंब पाल रघुराई॥
तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू। धरें देह जनु राम सनेहू॥

दो ॰ - तुम्ह कहँ भरत कलंक यह हम सब कहँ उपदेसु । राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु॥२०८॥

नव विधु विमल तात जसु तारा। रघुवर किंकर कुमुद चकोरा॥ उदितसदा अँथ इहि कवहूँ ना। घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना

कोक तिलोक प्रीति अति करिही। प्रभु प्रताप रिव छविहि न हरिही। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

निसि दिन सुखद सदा सब काहू। ग्रसिंह न कैकइ करतबु राहू॥
पूरन राम सुपेम पियूषा। गुर अवमान दोष निहं दूषा॥
राम भगत अब अमिअँ अघाहूँ। कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहूँ॥
भूप भगीरथ सुरसरि आनी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी॥
दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं

दो ॰ – जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ। जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाइ॥ २०९॥

कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा। जहँ वस राम पेम मृगरूपा॥ तात गलानि करहु जियँ जाएँ। डरहु दरिद्रहि पारसु पाएँ॥ सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं॥ सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दरसनु पावा॥ तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग हमारा॥ भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयका। कहि अस पेम मगन सुनि भयक सुनि सुनि बचन सभासद हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥ धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा

दो॰-पुलक गात हियँ रामु सिय सजल सरोरुह नैन। करि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बैन ॥२१०॥

मुनि समाजु अरु तीरथराजू। साँचिहुँ सपथ अघाइ अकाजू।। एहिं थल जों किछु कहिअ बनाई।एहि सम अधिक न अघ अधमाई <sup>CC-0</sup>तुर्भही सर्वेभ्यव्यक्षित्र सितामार्फि । असिरकी स्थिता स्थिति ।। मोहि न मातु करतव कर सोचू। नहिं दुखु जियँ जगु जानिहि पोचू नाहिन डरु विगरिहि परलोकू। पितहु मरन कर मोहिन सोकू॥ सुकृत सुजस भिर भुअन सुहाए। लिछिमन राम सिरस सुत पाए॥ राम विरहें तिज तनु छनभंगू। भूप सोच कर कवन प्रसंगू॥ राम लखन सिय विनु पग पनहीं। किर मुनि वेष फिरहिं वन वनहीं

दो o —अजिन वसन फल असन महि सयन डासि कुस पात। बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरघा बात॥२११॥

एहि दुख दाहँ दहइ दिन छाती। भूख न वासर नीद न राती।।
एहि कुरोग कर औषधु नाहीं। सोधेउँ सकल विस्व मन माहीं।।
मातु कुमत वढ़ई अघ मूला। तेहिं हमार हित कीन्ह्वँ सूला।।
किल कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू। गाड़ि अविध पिढ़ किठन कुमंत्रू
मोहिलिंग यहु कुठा दुतेहिं ठाटा। घालेसि सब जगु बारह बाटा।।
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ। बसइ अवध नहिं आन उपाएँ॥
भरत बचन सुनि सुखु पाई। सबहिं कीन्हि बहु माँति बड़ाई।।
तात करहु जिन सोसु विसेषी। सब दुखु मिटिहि राम पग देखी॥

दो ० – करि प्रबोधु मुनिबर कहेउ अतिथि पेमप्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम देहिं लेहु करि छोहु॥२१२॥ सनि मनि बचन भरत हियँ सोचू। भयउ कुअवसर कठिन सँकोच्यू

सान गान बचन मरताह्य साचू। मयं अ अवसर काठन सकाचू जानि गरुइ गुर गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी॥

सिर धरि आयसु करिञ तुम्हारा। परम धरम यहु नाथ हमारा॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative भरत बचन मुनिबर मन भाए । सुचि सेवक सिप निकट बोलाए चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई । कंद मूल फल आनहु जाई॥ भलेहिं नाथ किह तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सिधाए मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता। तिस पूजा चाहिअ जस देवता॥ सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई। आयसु होइ सो करहिं गोसाई

दो०-राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज । पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज ॥२१३॥

रिधि सिधि सिर धरि मुनिवर वानी। बड़ मागिनि आपुहि अनुमानी कहिं परसपर सिधि समुदाई। अनुलित अतिथि राम लघु भाई॥ मुनि पद बंदि करिअ सोइ आजू। होइ सुखी सब राज समाजू॥ अस किहर चे उ रुचिर गृह नाना। जेहि वि शेकि वि श्वाहिं विमाना भोग विभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हिह अमर अभिलाषे॥ दासीं दास साजु सब लीन्हें। जोगवत रहिं मनिह मनु दीन्हें॥ सब समाजु सजि सिधि पल माईं। जे सुख सुरपुर सपने हुँ नाहीं॥ प्रथमिं वास दिए सब केही। सुंदर सुखद जथा किच जेही॥ दो०-बहुिर सपरिजन भरत कहुँ रिधि अस आयसु दीन्ह।

बिधि बिसमय दायकु बिभव मुनिवर तपबल कीन्ह र १४

मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका॥ सुख समाजु नहिं जाइ बखानी। देखत बिरति बिसारहिं ग्यानी॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jampu Collection ARCES विश्वासिक्षणमृणां नाना॥ आसन संयन सुबसन बिताना। बने वाटिकी विश्वासिक्षणमृणां नाना॥ सुरिम पूल फल अमिअ समाना। विमल जलासय विविध विधाना असन पान सुचि अमिअ अमी से। देखि लोग सकुचात जमी से॥ सुर सुरभी सुरतह सबही कें। लिख अभिलानु सुरेस सची कें॥ रितु वसंत वह त्रिविध वयारो। सब कहें सुलभ पदारथ चारी॥ सक चंदन बनितादिक भोगा। देखि हरष विसमय बस लोगा॥

दो॰-संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेळवार । तेहि निसि आश्रम पिंजराँ राखे भा भिनुसार ॥२१५॥

## मासपारायण, उन्नीसवाँ विश्राम

कीन्ह निमजनु तीरथराजा। नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा।।
रिषि आयमु असीस सिर राखी। किर दंडवत विनय बहु भाषी।।
पथ गति कुसल साथ सब लीन्हें। चले चित्रक्र्टिहें चितु दीन्हें॥
रामसखा कर दीन्हें लागू। चलत देह धरि जनु अनुगग्रू॥
निहंपद त्रान सीस निहं छाया। पेमु नेमु बतु धरमु अमाया।।
लखन राम सिय पंथ कहानी। पूँछत सखहि कहत मृदु बानी॥
राम बास थल विटप विलोकें। उर अनुराग रहत निहं रोकें॥
देखि दसा सुर बरिसहिं पूला। भइ मृदु महि मगु मंगल मूला॥

दो - किएँ जाहि छाया जलद सुखद बहइ बर बात। तस मगु भयउ न राम कहँ जस भा भरतहि जात॥२१६॥

जड़ चेतन मग जीव धनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे।।

cate of the cate of

यह बिंद बात भरत कइ नाहीं । सुमिरत जिनिह रामु मन माहीं ॥ बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥ भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता। कस न होइ मगु मंगलदाता॥ सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं। भरतिह निरिख हरपु हियँ लहहीं देखि प्रभाउ सुरेसिह सोचू। जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोचू॥ गुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई। रामिह भरतिह भेट न होई॥

दो०-रामु सँकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि।

बनी बात बेगरन चहित करिअ जतनु छलु सोधि॥२१७॥ बचन सुनत सुरगुरु सुसुकाने। सहसनयन विनु लोचन जाने॥ मायापित सेवक सन माया। करइ त उलिट परइ सुरराया॥ तब किंछु कीन्ह राम रख जानी। अब कुचालि करि हो इहि हानी॥ सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराधि रसाहिं न काऊ॥ जो अपराधु भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥ लोकहुँ बेद बिदित इतिहासा। यह महिमा जानिहं दुरवासा॥ भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही॥ दो०-मनहुँ न आनिअ अमरपित रघुबर भगत अकाजु।

अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥२ १८॥

सुनु सुरेस उपदेसु हमारा। रामहि सेवकु परम पिआरा॥ मानत सुखु सेवक सेवकाई। सेवक वैर बैरु अधिकाई॥ CC-0 ASI Srinagar Circle Jammu Collection के पिकापूरी ग्रीमें दीपू करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फल चाखा तदिप करिह सम विषम विहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा॥ अगुन अलेप अमान एकरस। रामुसगुन भए भगत पेम बस॥ राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुरान साधु सुर साखी॥ अस जियँ जानि तजहु कुटिलाई। करहु भरत पद प्रीति सुहाई॥

दो०-राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल । भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल ॥२१९॥

सत्यसंघ प्रमु सुर हितकारी। भरत राम आयस अनुसारी।। स्वारथ विवस विकल तुम्ह होहू। भरत दोसु निहं राउर मोहू॥ सुनि सुरवर सुरगुर वर बानी। भाषमोदु मन मिटी गलानी॥ बरिष प्रसून हरिष सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ॥ एहि विधि भरत चले मग जाहीं। दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं॥ जवहिं रामु कि लेहिं उसासा। उमगत पेमु मनहुँ चहु पासा॥ द्रविहं वचन सुनि कुलिस पषाना। पुरजन पेमु न जाइ बखाना॥ वीच वास किर जमुनहिं आए। निरस्थ नीह लोचन जल छाए

दो०-रघुवर वरन बिलोकि बर बारि समेत समाज।

होत मगन बारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज ॥२२०॥

जमुन तीर तेहि दिन करि बास्। भयउ समय सम सबिह सुपास्।। रातिहिं घाट घाट की तरनी। आई अगनित जाहिं न बरनी।। प्रात पार भए एकहि खेवाँ। तोषे रामसखा की सेवाँ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative चले नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथ दोउ भाई॥ अ। में मुनिबर बाहन आछे। राजसमाज जाइ सबु पाछे॥ तेहि पाछें दोउ बंधु पयादें। भूषन बसन बेष सुठि सादें॥ सेवक सुद्धद सिववसुत साथा। सुभिरत छखनु सीय रघुनाथा। जहूँ जहूँ राम बास विश्रामा। तहूँ तहूँ करहिं सप्रेम प्रनामा॥

दो०-मगवासी नर नारि सुनि धाम काम तिज धाइ। देखि सरूप सनेह सब मुद्दित जनम फलु पाइ॥२२१॥

कहिं सपेम एक एक पाहीं। रामु लखनु सिख होहिं कि नाहीं।। बय बपु बरन रूपु सोइ आली। शेलु सने हु सिस सम चाली।। बेपु न सो सिख सीय न संगा। आगें अनी चली चतुरंगा।। निहें प्रसन्न मुख मानस खेदा। शिख संदेहु होइ एहिं भेदा॥ तासु तरक तियगन मन मानी। कहिं सकल तेहि समन स्थानी॥ तेहि सराहि बानो फुरि पूजी। बोली मधुर बचन तिय दूजी॥ किह सपेम सब कथाप्रसंगू। जेहि बिधि राम राजरस भंगू॥ भरतिह बहुरि सराहन लागी। सील सनेह सुभाय सुभागी॥

दो॰—चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तिज राजु । जात मनावन रघुवरिह भरत सरिस को आजु ॥२२२॥

भायप भगति भरत आचरन्। कहत सुनत दुख दूषन हरन्॥ जो किछु कहव थोर मिल सोई। राम बंधु अस काहे न होई॥ CC-0. ASI स्विक्शीनुंद्धिः मितिष्टिष्ट्यिः भिद्या क्षेत्रक्षे स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति सुनि गुन देखिदमा पछिताहीं। कैकइ जननि जोगु सुनु नाहीं॥ कोउ कह दूपनु रानिहि नाहिन। विधि सबु कीन्ह हमिंड जो दाहिन कहँ हम छोक वेद विधि हीनी। छषु तिय कुल करत्ति मलीनी॥ वसिंड कुदेम कुगाँव कुवामा। कहँ यह दरसु पुन्य परिनामा॥ अस अनंदु अचिरिजु प्रति यामा। जनु महसूमि कलपतह जामा॥

दो०—भरत दरसु देखत खुळेड मग लोगन्ह कर भागु । जनु सिंघल बासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयागु॥२२३॥

निज गुन सहित राम गुन गाथा। सुनत जाहिं सुभिगत रघुनाथा।। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरिष्ठ निमजहिं करिं प्रनामा।। मनहीं मन मागिहं वरु एहू। सीय राम पद पदुम सनेहू॥ मिलिहें किगत कोल बनवासी। बैखानस बदु जती उदासी॥ किर प्रनामु पूँछिं जिहि तेही। केहि बन लखनु रामु बैदेही॥ ते प्रमु समाचार सब कहहीं। भरतिह देखि जनम पछ लहहीं॥ जे जनकहिं कुसल हम देखे। ते भिय राम लखन सम लेखे॥ एहि विधि बूझत सबिह सुवानी। सुनत राम बनबास कहानी॥

दो०-तेहि बासर बिस प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरतसरिस सब साथ॥२२४॥

मंगल सगुन होहिं सब काहू। फरकिं सुखद विलोचन बाहू। भरतिहसिंहत समाज उछाहू। मिलिहिंहें रामु मिटिहि दुख दाहू करत मनोरथ जस जियँ जाके। जाहिं सनेह सुराँ सब छाके॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative सिथिल अंग पग मग डिंग डोलिहिं। विहवल वचन पेम बस बोलिहें रामसखाँ तेहि समय देखावा। सैल सिरोमिन सहज सुहावा॥ जासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत वसहिं दोउ बीरा॥ देखि करहिं सब दंड प्रनामा। कहि जय जानिक जीवन रामा॥ प्रेम मगन अस राजसमाजू। जनु फिरि अवध चले रघुराजू॥

दो ०-भरत प्रेमु तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेषु।

कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मम मिलन जनेषु २२५ सकल सनेह सिथिल रघुवर कें। गए कोस दुइ दिनकर ढरकें॥ जल थल देखि बसे निसि बीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें॥ उहाँ रामु रजनी अवसेषा। जागे सीयँ सपन अस देखा॥ सहित समाज भरत जनु आए। नाथ वियोग ताप तन ताए॥ सकल मलिन मन दीन दुखारी। देखीं सासु आन अनुहारी॥ सुनि सिय सपन भरे जल लोचन। भए सोच बससोच बिमोचन॥ लखन सपन यह नीक न होई। कि ठन कुचाह सुनाइहि कोई॥ अस किह बंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने॥ छं०-सनमानि सुर मुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भए।

नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए॥ तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचिकत रहे। सब समाचार किरात कोलिन्ह आइ तेहि अवसर कहे।

सो०-सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुरुक भर।

CC-0. ASI Srin**स्तुब्द ाखारो यह**m**नेत त्वारुसी**bn. स्रोते e स्वते हुotा निर्णाशीर है है।।

बहुरि सोचबस में सियरवन्। कारन कवन भरत आगवन्॥ एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न योरी॥ सो सुनि रामहि भा अति सोचू। इत पितु बच इत बंधु सकोचू।। भरत सुभाउ समुझि मन माहीं। प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने।। लखन लखेउ प्रभु हृदयँ खभारू। कहत समय सम नीति बिचारू।। बिनु पूछें कछु कहउँ गोसाई। सेवकु समयँ न ढीठ ढिठाई।। तुम्ह सर्बग्य सिरोमनि स्वामी । आपनि समुझि कहउँ अनुगामी।।

दो०-नाथ सुहद सुठि सरल चित सील सनेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जियँ जानिअ आपु समान ॥२२७॥

बिषई जीव पाइ प्रभुताई। मूढ़ मोह बस होहिं जनाई॥ भरतु नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेमु सकल जरा जाना।। तेऊ आजु राम पदु पाई। चले धरम मरजाद मेटाई॥ कुटिल कुवंधु कुअवसरु ताकी। जानि राम बनबास एकाकी॥ करि कुमंत्रु मन साजि समाजू। आए करै अकंटक राजू॥ कोटि प्रकार कलिप कुटिलाई। आए दल बटोरि दोउ भाई॥ जौं जियँ होति न कपट कुचाळी। केहि सोहाति रथ बाजि गजाळी।। भरतिह दोसु देइ को जाएँ। जग बौराइ राज पद पाएँ॥

दो०-सिस गुर तिय गामी नघुषु चढ़ेउ भूमिसुर जान ।

लोक बेद तें बिमुख भा अधम न बेन समान॥२२८॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative गु॰ रा॰ १२—

सहसवाहु सुरनाथु त्रिसंक् । केहि न राजमद दीन्ह कलंक् ॥ भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन रंच न राखव काऊ ॥ एक कीन्हि नहिं भरत भलाई । निदरे राम जानि असहाई ॥ समझि परिहि सोउ आजु विसेषी। समर सरोष राम मुखु पेखी ॥ एतना कहत नीति रस भूला। रनरस विटपु पुलक मिस फूला प्रमु पद बंदि सीस रज राखी। बोले सत्य सहज बलु भाषी ॥ अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा॥ कहँ लगि सहिअ रिइअ मनु मारें। नाथ साथ धनु हाथ हमारें ॥

दो ०-छत्रि जाति रघुकुल जनसु राम अनुग जगु जान।

ळातहुँ मारें चढ़ित सिर नीच को धूरि समान ॥२२९॥

उठि कर जोरि रजायसु मागा। मनहुँ बीर रस सोवत जागा॥ बाँधि जटा सिर किस किट भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा॥ आजु राम सेवक जसु लेऊँ। भरतिह समर सिखावन देऊँ॥ राम निरादर कर फलु पाई। सोवहुँ समर सेज दोउ भाई॥ आइ बना भल सकल समाजू। प्रगट करउँ रिसपाछिल आजू॥ जिमि किर निकर दलइ मृगराजू। लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू॥ तैसेहिं भरतिह सेन समेता। सानुज निदिर निपातउँ खेता॥ जों सहाय कर संकर आई। तो मारउँ रन राम दोहाई॥

दी ०—अति सरोष माखे छखनु छखि सुनि सपथ प्रवान।

CC-0. ASI Sriस्क्रक्रवस्तिकः संबाष्ट्राकिपितांचाहुता व्रक्रिकांमांमांभूक्र् ।।

जगु भय मगन गगन भइ बानी। लखन बाहुबछ विपुल बखानी तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा।को किह सकइ को जाननिहारा॥ अनुचित उचित काजु किछु होऊ।समुझि करिअ भल कह सबु कोऊ सहसा करि पाछे पछिताहीं। कहिंह वेद बुध ते बुध नाहीं॥ सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सीयँ सादर सनमाने॥ कही तात तुम्ह नीति सुहाई।सब तें कठिन राजमदु भाई॥ जो अचवँत नृप मातिहें तेई। नाहिन साधुमभा जेहिं सेई॥ सुनहु लखन भल भरत सरीसा। विधिप्रपंच महँ सुनान दीसा॥

दो०-भरतिह होइ न राजमदु बिधि हिर हर पद पाइ । कबहुँ कि काँजी सीकरिन छीरसिंधु बिनसाइ ॥२३१॥

तिमिरु तरुन तरिनिहि मकु गिलई। गगनु मगन मकु मेघिह मिलई गोपद जल बूड़िहं घटजोनी। सहज छमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई। होइन नृपमदु भरतिह भाई।। लखन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुबंधु निहं भरत समाना।। सगुनु खीरु अवगुन जलु ताता। मिलइ रचइ परपंचु विधाता।। भरतु हंस रिववंस तड़ागा। जनिमकीन्ह गुन दोष विभागा।। गिहि गुनपय तिज अवगुन बारी। निज जस जगत कीन्हि उजिआरी कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥

दो ०—सुनि रघुवर बानी विवुध देखि भरत पर हेतु । CC-0सम्बद्धाः तमा विवुध देखि भरत पर हेतु । जों न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरिन धरत को॥ किव कुल अगम भरत गुन गाथा।को जानइ तुम्ह विनु रघुनाथा॥ लखन राम सियँ सुनि सुर वानी। अति सुखु लहेउ न जाइ वखानी इहाँ भरतु सब सहित सहाए। मंदािकनीं पुनीत नहाए॥ सिरत समीप राखि सब लोगा। मािग मातु गुर सचिव नियोगा॥ चले भरतु जहँ सिय रघुराई। साथ निषादनाथु लघु भाई॥ समुक्षि मातु करतब सकुचाही। करत कुतरक कोटि मन माहीं॥ रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जिन अनत जाहिं तिज ठाऊँ दो०—मातु मते महँ मािन मोिह जो कुछु करिंह सो थोर।

अघ अवगुन छिम आदरहिं समुक्षि आपनी और ॥२३३॥ जौं परिहरिं मिलन मनु जानी। जौं सनमानिं सेवकु मानी।। मोरें सरन रामिह की पनही। राम मुस्वामिदोमु सव जनही।। जग जस भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नवीना।। अस मन गुनत चले मग जाता। सकुच सनेह सिथल सव गाता॥ फेरित मनहुँ मातु कृत खोरी। चलत भगति बल धीरज घोरी॥ जब समुझत रघुनाथ मुभाऊ। तव पथ परत उताइल पाऊ॥ भरत दसा तेहि अवसर कैसी। जल प्रवाह जल अलि गित जैसी॥ देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समय विदेहू॥

दो०-लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु ।

मिटिहि सोचु होइहि हरषु पुनि परिनाम बिषादु ॥२३४॥ CC-0 सेविक बाजनार्स्टिं पहिचा वजानि शिक्टिं निकट जीह् विनियं निक्षा कार्यान । श्रीक्षा । श्रीक्षा कार्यान । श्रीक्ष भरत दीख बन सैल समाजू। मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू।।
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह मारी।।
जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होहिं भरत गित तेहि अनुहारी।।
राम बास बन संपित भ्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा।।
सचिव बिरागु बिवेकु नरेस्। विपिन सुहावन पावन देस्।।
भट जम नियम सैल रजधानी। सांति सुमित सुचि सुंदर रानी।।
सकल अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ।।

दो०-जीति मोह महिपालु दल सहित बिवेक अआलु।

करत अकंटक राजु पुरँ सुख संपदा सुकालु॥२३५॥
वन प्रदेस मुनि वास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे॥
विपुलविचित्र विहग मृग नाना। प्रजा समाजु न जाइ वखाना॥
खगहा करि हरि वाघ वराहा। देखि महिष वृष साजु सराहा॥
वयरु विहाइ चरहिं एक संगा। जह तह मनहुँ सेन चतुरंगा॥
झरना झरहिं मत्त गज गाजिहां। मनहुँ निसान विविधि विधि वाजिहें
चक चकोर चातक सुक पिक गन। कृजत मंजु मराल मुदित मन॥
अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहु ओरा॥
वेलि विटप तृन सफल सफूला। सब समाजु मुद मंगल मूला॥

्रे॰-राम सैल सोभा निरिष्त भरत हृद्यँ अति पेमु । तापस तप फल्ल पाइ जिमि सुखी सिरानें नेमु॥२३६॥ मासपारायण, बीसवाँ विश्राम

CC-0. ASI Sளவகு புரையுறையிலு தீர்க் அத்வேgotri Initiative

तव केवट ऊँचें चिं धाई। कहे उभरत सन भुजा उठाई॥
नाथ देखि अहिं विटप विश्वाला। पार्कार जंबु रसाल तमाला॥
जिन्ह तक्वरन्ह मध्य बदु सोहा। मंजु विमाल देखि मनु मोहा॥
नील मधन पल्लव फल लाला। अविरल छाहँ सुखद सब काला॥
मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी विरची विधि सँकेलि सुषमा सी॥
ए तरु सरित ममीप गोसाँई। रधुवर परनकुटी जहँ छाई॥
वुलसी तरुवर विविध सुहाए। कहुँ कहुँ सियँ कहुँ लखन लगाए॥
बट छायाँ वेदिका बनाई। सियँ निज पानि सरोज सुहाई॥
दो०-जहाँ बैठि मुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान।

--जहां बांठ मुग्नगन साहत ानत सिय रामु सुजान। सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम् पुरान ॥२३७॥

सखा बचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत विलोचन बारी।। करत प्रनाम चले दो उभाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई।। हरषिहिं निरिख राम पद अंका। मानहुँ पारसु पाय उरंका।। रज सिर धिर हियँ नयनिह लाविहें। रघुवर मिलन सिरस सुख पाविहें देखि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा॥ सखिह सनेह विवस मग भूला। किह सुपंथ सुर बरषिहें फूला।। निरिख सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे।। होत न भूतल भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Gollection. An eGangotri Initiative मथि प्राटेड सुर साधु हित कृपासिधु रघुवीर ॥२३८॥ सखा समेत मने हर जोटा। लखे उन लखन सघन वन ओटा भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन। सकल सुमंगल सदनु सुहावन।। करत प्रवेस मिटे दुख दावा। जनु जोगीं परमारथु बावा।। देखे भरत लखन प्रभु आगे। पूँछे बचन कहत अनुरागे॥ सीस जटा कटि सुनि पट बाँधे। तून कर्से कर सरु धनु काँधें॥ बेदी पर सुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराजू॥ बलकल बसन जटिल तनु स्थामा। जनु सुनि वेष कीन्हरति कामा॥ कर कमलनि धनु सायकु फेरत। जिय की जरिन हरत हँसि हेरत॥

दो ० - लसत संज सुनि संडली मध्य सीय रघुचंदु । ग्यान सभा जनु तनु धरें भगति सचिदानंदु ॥२३९॥

सानुज सखा समेत मगन मन। विसरे हरण सोक मुख दुख गन।।
पाहि नाथ किह पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई।।
बचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनामु भरत जियँ जाने।।
बंधु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिय सेवा बस जोरा।।
मिलिन जाइ निहं गुदरत बनई। सुकवि लखन मन की गित भनई
रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खेंच खेलारू।।
कहत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा।।
उठे रामु सुनि पेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा॥

दो ० — बरबस लिए उठाइ उर लाए कुगनिधान । CC-0. Aस्र कामामा की मिस्क विकासि विस्ति स्वाप्त स्वाप मिलिन प्रीति किमि जाइ बखानी। कविकुल अगम करम मन बानी परम पेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति विसराई॥ कहहु सुपेम प्रगट को करई। केहि छाया किव मित अनुसरई॥ किविहि अरथ आखर बल्ल साँचा। अनुहरि ताल गितिहि नटु नाचा अगम सनेह भरत रघुवर को। जहँन जाइ मनु विधि हरि हर को सो मैं कुमित कहीं केहि भाँती। वाज सुराग कि गाँडर ताँती॥ मिलिन विलोकि भरत रघुवर की।सुरगन सभय धकधकी धरकी॥ समुझाए सुरगुरु जड़ जांगे। वरिष प्रसून प्रसंसन लांगे॥

-मिलि सपेम रिपुस्दनिह केवडु भेंटेउ राम। भूरि भायँ भेंटे भरत लिलिमन करत प्रनाम॥२४१॥

भेंटेउ लखन ललिक लघु भाई। बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई॥
पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे॥
सानुज भरत उमिग अनुरागा।धिरिसिर सिय पद पदुम परागा॥
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परिस बैठाए॥
सीयँ असीस दीन्हि मन माईं। मगन सनेहँ देह सुधि नाईं॥
सब बिधि सानुकूल लखिसीता। भे निसोच उर अपडर बीता॥
कोउ किछुकहइ न कोउ किछु पूँछा।प्रेम भरा मन निज गति छूँछा
तेहि अवसर केवटु धीरजु धिर। जोरि पानि बिनवत प्रनामुकरि॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An egangotri Initiative सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बियोग ॥२४२॥ सीलसिंधु सुनि गुर आगवन् । सिय समीप राखे रिपुदवन् ॥ चले सबेग रामु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाला ॥ गुरिह देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥ मुनिवर धाइ लिए उर लाई । प्रेम उमिग मेंटे दोउ भाई ॥ प्रेम पुलिक केवट किह नामू । कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू ॥ रामसखा रिषि बरवस भेंटा । जनु मिह छुठत सनेह समेटा ॥ रधुपित भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसिह फूला ॥ एहि सम निपट नीच को उनाहीं । वड़ बिसिष्ठ सम को जग माहीं॥

दो०—जेहि लखि लखनहु तें अधिक मिले मुदित मुनिराज्य। सो सीतापित भजनको प्रगट प्रताप प्रभाउ॥२४३॥

आरत लोग राम सबु जाना । करुनाकर सुजान भगवाना ॥ जो जेहि भायँ रहा अभिलाषी । तेहि तेहि कै तिस तिस रख राखी सानुज मिलिपल महुँ सब काहू । कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू ॥ यह बिड़ बात राम कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रिब छाहीं॥ मिलि केवटिह उमिग अनुरागा । पुरजन सकल सराहिहें भागा ॥ देखीं राम दुखित महतारीं । जनु सुबेलि अवलीं हिम मारीं ॥ प्रथम राम भेंटी कैकेई । सरल सुभायँ भगित मित भेई ॥ पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काल करम विधि सिर धरि खोरी॥ दो०—भेटीं रधुबर मानु सब किर प्रबोधु परितोषु ।

CC-O. A अं ब्राह्मिय शासीन् Jaनासा साहितात. देन ब्रह्मास्त्रा साहिताता

गुरितय पद बंदे दुहु भाई । सिहतु बिप्रतिय जे सँग आई ॥ गंग गौरि सम सब सनमानी । देहिं असीस मुदित मृदु बानी ॥ गहि पद लगे मुमित्रा अंका । जनु भेंटी संपति अति रंका ॥ पुनि जननी चरनि दोउ भाता। परे पेम ब्याकुल सब गाता ॥ अति अनुराग अंव उर लाए । नयन सनेह सिलल अन्हवाए॥ तेहि अवसर कर हरष विषादू । किमि किब कहै मूक जिमि स्वादू॥ मिल जननिहि सानुज रघुराऊ । गुर सन कहेउ कि धारिअ पाऊ॥ पुरजन पाइ मुनीस नियोगू । जल थल तकि तिक उतरेउ लोगू ॥

दो०-महिसुर संत्री मातु गुर गने छोग छिए साथ । पावन आश्रम गवनु किय भरत छखन र्घुताथ ॥२४५॥

सीय आइ मुनिवर पग लागी। उचित असीस लहा मन मागी। गुर गतिनिहि मुनितियन्ह समेता। मिली पेमु किह जार न जेता। बंदि बंदि पग सिय सबही के। आसिरबचन लहे प्रिय जी के।। सासु सकल जब सीयँ निहारीं। मूदे नयन सहिम सुकुमारीं।। परीं बिधक वम मनहुँ मरालीं। काह कीन्ह करतार कुचालीं।। तिन्ह सिय निग्खि निगट दुखु पावा। सो सबु सहिअ जो दैउ सहावा जनकसुता तब उर धरि धीरा। नील नलिन लोयन भरि नीरा।। मिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि अवसर करना महि छाई।।

दो०-लागि लागि पग सविन सिय भेंटित अति अनुराग । CC-0. ASI <u>इतिकुत्रस्ति स्वित</u> स्वालाप Collection. An eGangotri Initiative पम बस रहिअंहु भरी सहिग ॥२४६॥ विकल सनेहँ सीय सब रानीं । बैठन सबिह कहेउ गुर ग्यानीं ॥ किह जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे कछुक परमारथ गाथा॥ इप कर सुरपुर गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुमह दुखु पावा॥ मरन हेतु निज नेहु विचाती । भे अति विकल धीर धुर धारी ॥ कुलिस कठोर सुनत कटु बानी । विलयत लखन सीय सब रानी ॥ सोक विकल अति सकल समाजू । मानहूँ राजु अकाजे उ आजू ॥ मुनिवर बहुरि राम समुझाए । सहित समाज सुसरित नहाए ॥ बतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मुनिहु कहें जलु काहुँ न लीन्हा॥ दो० - भोक भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह ।

श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु साद्द कीन्ह ॥२४७॥

करि पितु किया येद जिस बरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ जासु नाम पात्रक अघ तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ सुद्ध भएँ दुइ वासर बीते । बोले गुर सन राम पिरीते ॥ नाथ लोग सब निपट दुखारी । कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ सानुजभरतु सचिव सब माता । देखि मोहिं पल जिमि जुग जाता॥ सब समेत पुर धारिअ पाऊ । आपु इहाँ अमरावित राऊ ॥ बहुत कहेउँ सब कियउँ दिठाई। उचित होइ तस करिअ गोसाँई॥

द्रो०-धर्म सेनु करुनायतन कस न कहतु अस राम ।

ट्रिन दुइ दुरस देखि छहुँ बिश्राम ॥२ ४८॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative राम बचन सुनि सभय समाजू। जनु जलिनिध महुँ बिकल जहाजू॥
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला। भयउ मनहुँ मास्त अनुकूला॥
पावन पयँ तिहुँ काल नहाहीं। जो विलोक्ति अघ ओघ नसाहीं॥
मंगलमूरित लोचन भिर भिर। निरखिह हिरिष दंडवत किर किर
राम सैल बन देखन जाहीं। जहुँ सुख सकल सकल दुख नाहीं॥
झरना झरिह सुधासम बारी। त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी॥
सिटप बेलि तुन अगनित जाती। फल प्रस्न पल्लव बहु भाँती॥
सुंदर सिला सुखद तस् छाहीं। जाइ बरनि बन छिव केहिपाहीं॥

दो०-सरिन सरोरुह जल विहग कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत बिपिन मृग विहंग बहुरंग॥२४९॥

कोल किरात भिल्ल बनवासी । मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी ॥
भिर भिर परन पुटी रचि रूरी । कंद मूल फल अंकुर जूरी ॥
सबिह देहिं किर बिनय प्रनामा । किह किह स्वाद भेद गुन नामा
देहिं लोग बहु मोल न लेहीं । फेरत राम दोहाई देहीं ॥
कहिं सनेह मगन मृदु बानी । मानत साधु पेम पहिचानी ॥
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसनु राम प्रसादा ॥
हमिह अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु धरनि देवधुनि धारा
राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चहिल जस राजा॥

दो०-यह जियँ जामि सँकोचु तजि करिश छोहु छखि नेहु । CC-0. ASI **ऋमाबिक्ट्याराव, करमास्त्रीपिक्स**ंशृत्ये अक्टुरेक्स्स्ट्रिया। Initiative तुम्ह प्रिय पाहुने वन पगु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ देव काह हम तुम्हिह गोसाँई। ईंधनु पात किरात मिताई॥ यह हमारि अति विङ सेवकाई । लेहिं न वासन वसन चोराई ॥ हम जड़ जीव जीव गन घाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती पाप करत निसि बासर जाहीं । निहं पट किट निहें पेट अघाहीं।। सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ । यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥ जब तें प्रभु पद पदुम निहारे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ बचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे। छं०-लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावहीं। बोलिन मिलिन सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं॥ नर नारि निदरिहं नेहु निज सुनि कोल भिल्लिन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंसमिन की लोह ले लोका तिरा॥

क्रिं-विहरिहं बन चहु ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सब । क्रिं जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥२५१॥

पुरजन नारि मगन अंति प्रीती । वासर जाहिं पलक सम बीती ॥ सीय सासु प्रति वेष बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ लखा न मरमु राम बिनु काहूँ । माया सब सिय माया माहूँ ॥ सीयँ सासु सेवा वस कीन्हीं । तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्हीं लखि सिय सहित सरल दोड भाई । कुटिल रानि पछितानि अधाई CC-0 अविनि जामहि जाचृति कैकेई । महि न बीचु विधि मीच नाहेई॥ लोकहुँ बेद बिदित किव कहहीं। राम विमुख थल नरक न लहहीं॥ यहु संसठ सब के मन माहीं। राम गवनु विधि अवध कि नाहीं॥ दो०—निसि न नीद निह भूख दिन भरतु बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस मीनिह सिलिल सँकोच॥२५२॥

कीन्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली।।
केहि बिधि होइ राम अभिषेकू । मोहि अवकलत उपाउ न एकू॥
अविस फिरहिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी
मातु कहेहुँ बहुरहिं रग्रुराऊ । राम जनि हठ करिव कि काऊ॥
मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महँ कुसमउ बाम विधाता॥
जौं हठ करउँ तिनपट कुकरमू । हरिगरि तें गुरु सेवक धरमू ॥
एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतिह रैनि विहानी ॥
प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई । बैठत पठए रिष्य बोलाई ॥
दो०-गुर पद कमल प्रनामु करि बैठे आयसु पाइ ।

विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥२५३॥

बोले मुनिवर समय समाना । सुनहु सभामद भरत सुजाना ॥ धरम धुरीन भानु कुल भान् । राजा रामु स्ववस भगवान् ॥ सत्यसध पालक श्रुति सेत् । राम जनमु जग मंगल हेत् ॥ गुर पितु मातु बचन अनुमारी । खल दल्ज दलन देव हितकारी॥ नीति प्रीति परमारथ स्वारथु । कोउ न राम सम जान जयारथु ॥ CC-विकिह्रिक्षकासिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षकार् अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ करि विचार जियँ देखहु नीकें। राम रजाइ सीस सबही कें॥ दो०-राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ। समुक्षि समाने करहु अब सब मिळि संमत सोइ ॥२५४॥

सव कहुँ सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल मग एकू ॥
केहि विधि अवध चलहिं रघुराऊ । कहहु समुक्षि सोइ करिअ उपाऊ
सव सादर सुनि सुनिवर वानी । नय परमारय स्वारथ सानी ॥
उत्तरु न आव लोग भए भोरे । तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ॥
भानुवंस भए भूप घनेरे । अधिक एक तें एक बड़ेरे ॥
जनम हेतु सब कहँ पितु माता । करम सुभासुभ देइ विधाता ॥
दिल दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जगु जाना॥
सो गोसाइँ विधि गति जोहें लेंकी । सकइ को टारि टेक जो टेकी ॥

दो०-बृझिअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु।

सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु ॥२५५॥
तात बात फ़िर राम कृपाहीं। राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं॥
सकुचउँ तात कहत एक बाता। अरध तजिहें बुध सरबस जाता॥
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई। फेरिअहिं छखन सीय रघुराई॥
सुनि सुबचन हरणे दोउ भाता। मे प्रमोद परिपूरन गाता॥
मन प्रसन्न तन तेजु विराजा। जनु जिय राउ रामु भए राजा॥

сवहुवक्रका होन्ना होनी । सम्बद्ध सुब्द सबुरोन्न हिंदानी ।।

कहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे। फछ जग जीवन्ह अभिमत दीन्हें कानन करउँ जनम भरि बासू। एहि तें अधिक न मोर सुपासू॥

्र-अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरवग्य सुजान । जों फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ वचनु प्रवान ॥२५६॥

भरत बचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित मुनि भए बिदेहू ॥
भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मित ठाढ़ि तीर अवलासी ॥
गा चह पार जतनु हियँ हेरा । पावित नाव न बोहितु बेरा ॥
और करिहि को भरत बड़ाई । सरसी सीपि कि सिंधु समाई ॥
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए । सहित समाज राम पिह आए ॥
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु । बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु॥
बोले मुनिबर बचन बिचारी । देस काल अवसर अनुहारी ॥
सुनहु राम सरबग्य सुजाना । धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥

दो०-सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ॥२५७॥

आरत कहिं बिचारि न काऊ । सूझ जुआरिह आपन दाऊ ॥
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥
सब कर हित रुख राउरि राखें । आयमु किएँ मुदित फुर भाषें॥
प्रथम जो आयमु मो कहुँ होई । माथें मानि करौं सिख सोई ॥
पुनि जेहि कहूँ जस कहब गोसाई । सो सब भाँति घटिहि सेवकाई॥

CC-0 कर मुनि राम रिमर्स मुन्ह भाषा ि भिर्म्ह भूवि चिक्क में सिसी भाँ।

तेहि तें कहउँ बहोरि बहोरी। भरत भगति वस भइ मित मोरी।। मोरें जान भरत रुचि राखी। जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी।।

दो०—भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु बहोरि । करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥२५८॥

गुर अनुरागु भरत पर देखी। राम हृदयँ आनंदु विसेषी।।
भरतिह धरम धुरंधर जानी। निज सेवक तन मानस बानी।।
बोले गुर आयस अनुकूल। बचन मंजु मृदु मंगलमूला।।
नाथ सपय पितु चरन दोहाई। भयउन भुअन भरत सम भाई॥
जे गुर पद अंबुज अनुरागी। ते लोकहुँ वेदहुँ बङ्भागी॥।
राउर जा पर अस अनुरागू। को किह सकह भरत कर भागू॥
लिख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बड़ाई॥
भरतु कहिहं सोइ किएँ भलाई। अस किह राम रहे अरगाई॥
दो० – तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तिज तात।

कृपासिश्व प्रिय बंधु सन कहहु हृदय के बात ॥२५९॥
सुनि मुनि वचन राम रुख पाई। गुरु साहिय अनुकूल अघाई।।
लख अपनें सिर सबु छरु भारू। कहि न सकहिं कछु करहिं विचारू
पुलिक सरीर सभाँ भए ठाढ़े। नीरज नयन नेह जल बाढ़े।।
कहव मोर मुनिनाथ निबाहा। एहि तें अधिक कहों में काहा।।
मैं जानउँ निज नाय सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ।।
टिस्टे। प्रिस्त क्रिया क्रिया

सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू॥ मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही। हारेहुँ खेल जितावहिं मोही॥ दो०-महुँ सनेह सकोच बस सनस्ख कही न बैन।

दरसन तृपित न आजु लगि पेम पिआसे नैन ॥२६०॥

विधिन सके उसिह मोर दुलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा॥
यह उकहत मोहि आजु न सोभा। अपनी समुझि साधु सुचि को भा
मातु मंदि में साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली॥
फरइ कि कोदव वालि सुसाली। मुकता प्रसव कि संबुक काली॥
सपने हुँ दोसक लेसु न काहू। मोर अभाग उद्धि अवगाहू॥
बिनु समुझें निज अघ परिपाकू। जारिउँ जायँ जननि कहि काकू॥
हृदयँ हेरि होरेउँ सब ओरा। एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा॥
गुर गोसा इँ साहिब सिय रामू। लागत मोहि नीक परिनामू॥

वी ॰ –साधु सभाँ गुर प्रभु निकट कहउँ सुथल सितभाउ ।

प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ ॥२६१॥
भूपति मरन पेम पनु राखी। जननी कुमति जगतु सबु साखी।।
देखि न जाहिं विकल महतारीं। जरहिं दुसह जर पुर नर नारीं।।
महीं सकल अनरथ कर मूला। सो मुनि समृक्षि सहिउँ सब सूला
मुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा। करि मुनि वेष लखन सिय साथा।।
विनु पानहिन्ह प्यादेहि पाएँ। संकर साखि रहेउँ एहि घाएँ।।

CC-0 विश्वीर भिन्दार भिनीद सनिष्टु (Glection An eGangotti Initiative

अब सबु ऑखिन्ह देखेउँ आई। जिअत जीव जड़ सबइ सहाई॥ जिन्हिह निरखि मगसाँपिनि बीछी। तजिह विषम बिषु तामस तीछी हो०-तेह रघुनंदनु छखनु सिय अनहित छागे जाहि।

तासु तनय तिज दुसह दुख देउ सहावइ काहि ॥२६२॥
सुनि अतिविकल भरत बर बानी । आरित प्रीति बिनय नय सानी।।
सोक मगन सब सभाँ खभारू। मनहुँ कमल बन परेउ तुसारू।।
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी। भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी।।
बोले उचित बचन रघुनंदू। दिनकर कुल कैरव बन चंदू॥
तात जायँ जियँ करहु गलानी। ईस अधीन जीव गित जानी।।
तीनि काल तिसुअन मत मोरें। पुन्यसिलोक तात तर तोरें॥
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोकु परलोकु नसाई॥
दोसु देहिं जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधुसभा नहिं सेई॥
दो०-मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार।

लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६३॥
कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी॥
तात कुतरक करहु जिन जाएँ। वैर पेम निहं दुरइ दुराएँ॥
सुनि गन निकट विहग मृग जाहीं। वाधक विधक विलोकि पराहीं॥
हित अनहित पसु पिन्छ उ जाना। मानुष तनु गुन ग्यान निधाना॥
तात तुम्हिह में जान उँ नीकें। करों काह असमंजस जीकें॥
राक्ते उत्राहुँ सत्यु मोहि त्यागी। तनु परिहरे उ पेम पन लागी॥
राक्ते उत्राहुँ सत्यु मोहि त्यागी। तनु परिहरे उ पेम पन लागी॥

तासु बचन मेटत मन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोचू॥ तापर गुर मोहि आयसु दीन्हा। अवसि जो कहृह चहुउँ सोइ कीन्हा दो०-मनु प्रसन्न करि सकुच तिज कहहु करों सोइ आजु । सत्यसंघ रघुवर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥

सुर गन सहित सभय सुरराजू। सोचिहं चाहत होन अकाजू!! बनत उपाउ करत कछु नाहीं। राम सरन सब गे मन माहीं॥ बहुरि बिचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगत भगति बस अहहीं सुधि करि अंबरीष दुरबासा। में सुर सुरपति निपट निरासा॥ सहे सुरन्ह बहु काल विषादा। नरहरि किए प्रगट प्रहलादा॥ लिंग लिंग कान कहिं धुनि माथा। अव सुर काज भरत के हाथा।। आन उपाउ न देखिअ देवा। मानत रामु मुसेवक सेवा।। हियँ सपेम सुमिरहु सब भरतिह। निज गुन सील राम बस करतिह।।

दो०-सुनि सुर मत सुरगुर कहेड भल तुम्हार बड़ भागु।

सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु ॥२६५॥ सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिस सुहाई॥ भरत भगति तुम्हरें मन आई। तजहु सोचु विधि वात बनाई।। देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभायँ विवस रघुराऊ॥ मन थिर करहु देव डरु नाहीं। भरतिह जानि राम परिछाहीं॥ सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू। अंतरजामी प्रभुहि सकोचू॥

करि विचार मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका।। निज्यन तिज राखेउ पनु मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा।।

-कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ । करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥

कहीं कहावों का अब स्वामी। कृपा अंबुनिधि अंतरजामी।।
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला। मिटी मिलन मन कलपित सूला
अपडर डरेउँ न सोच समूलें। रिबिहिन दोसु देव दिसि भूलें।।
मोर अभागु मातु कुटिलाई। विधि गति बिषम काल किनाई
पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला। प्रनतपाल पन आपन पाला।।
यह नइ रीति न राउरि होई। लोकहुँ वेद विदित निहं गोई।।
जगु अनभल भल एकु गोसाई। कहिअ होइ भल कासु भलाई।।
देउ देवतर सिस सुभाऊ। सनमुख विमुख न काहुहि काऊ
दो०-जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच।

मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच ॥२६०॥
लिख सब विधि गुर स्वामि सनेहू । मिटेउ छोभु नहिं मन संदेहू ॥
अव करनाकर कीजिअ सोई। जन हित प्रभु चित छोभु न होई॥
जो सेवकु साहिवहि सँकोची। निज हित चहइ तासु मित पोची
सेवक हित साहिव सेवकाई। करै सकल सुख लोभ विहाई॥
स्वारथु नाथ फिरें सबही का। किएँ रजाइ कोटि विधि नीका॥
टिस्ट स्वार्थान्वपुक्तमार्थं सुमान स्वार्थं सुकृत फल सुगति सिंगार्काण्य

देव एक धिनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करव बहोरी॥ तिलक समाजु साजि सबु आना। करिअ सुफल प्रभु जौं मनु माना दो०-सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबिह सनाथ।

नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलों में साथ ॥२६८॥
नतरु जाहिं बन तीनिउ भाई। बहुरिअ सीय सहित रघुराई॥
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुना सागर कीजिअ सोई॥
देवँ दीन्ह सबु मोहि अभारू। मोरें नीति न घरम विचारू॥
कहउँ बचन सब स्वारय हेतू। रहत न आरत कें चित चेतू॥
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु लखि लाज लजाई॥
अस मैं अवगुन उद्धि अगाधू। स्वामि सनेहँ सराहत साधू॥
अब कुपाल मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामि मन जाईँ नपावा॥
प्रभु पद सपथ कहउँ सित भाऊ। जग मंगल हित एक उपाऊ॥

 सुनि सकुचाइ नाइ मिह माथा। बोले चर बर जोरें हाथा।। बूझब राउर सादर साई। कुसल हेतु सो भयउ गोसाई।। दो॰-नाहित कीसल नाथ कें साथ कुसल गइ नाथ।

मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब भयंड अनाथ ॥२००॥
कोसलपित गित सुनि जनकौरा। भे सब लोक सोक बस बौरा॥
जेहिं देखे तेहि समय विदेहू। नामु सत्य अस लाग न केहू॥
रानि कुचालिसुनत नरपालिह। सूझ न कछु जस मिनि बिनु ब्यालिह्
भरत राज रघुवर बनवास्। भा मिथिलेसहि हृद्वयँ हराँस्॥
नृप बूझे बुध सचिव समाजू। कहहु विचारि उचित का आजू।
समुझि अवध असमंजस दोऊ। चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ
नृपिहंं धीर धिर हृद्वयँ विचारी। पठए अवध चतुर चर चारी॥
बूझि भरत सित भाउ कुभाऊ। आएहु बेगि न होइ लखाऊ॥

नि॰-गए अवध चर भरत गति बूझि देखि करत्ति । चले चित्रकृटहि भरतु चार चले तेरहृति ॥२७१॥

वल चित्रकृशह भरतु चार चल तरहूति ॥ २०१॥ दूतन्ह आइ भरत कइ करनी। जनक समाज जयामित बरनी।। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति। मे सब सोच सनेहँ विकल अति धरि धीरजु करि भरत बड़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई।। घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सँवारे।। दुधरी साधि चले ततकाला। किए विश्रामुन मग महिपाला।। ट्लेग्डिंडा खाळु बहु हु हु प्यामा। चले जमन उत्तरन सबु लगा।।

खबरि लेन हम पठए नाथा। तिन्ह कहि असमहि नायउ माथा साथ किरात छ सातक दीन्हे। मुनिबर तुरतिबदा चर कीन्हे॥ दो०—सुनत जनक आगवनु सबु हरषेड अवध समाजु।

रघुनंदनिह सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराज ॥२०२॥
गरइ गलानि कुटिल कैकेई। काहि कहै केहि दूषनु देई॥
असमन आनि मुदित नर नारी। भयउ बहोरि रहब दिन चारी॥
एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सबु कोऊ॥
करि मजनु पूजिहं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी॥
रमा रमन पद बंदि बहोरी। बिनविहं अंजुलिअंचलजोरी॥
राजा रामु जानकी रानी। आनँद अविध अवध रजधानी॥
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा। भरतिह रामु करहुँ जुबराजा॥
एहि सुख सुधाँ सींचि सब काहू। देव देहु जग जीवन लाहू॥

दो०-गुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होउ ।

अछत राम राजा अवध मरिअ मागु सबु कोउ ॥२७३॥ सुनि सनेहमय पुरजन बानी।'निंदहिं जोग बिरित मुनि ग्यानी।। एहि बिधि नित्यकरम करि पुरजन। रामिह करिहें प्रनाम पुलिक तन ऊँच नीच मध्यम नर नारी। लहिं दरसु निज निज अनुहारी।। सावधान सब्ही सनमानिहें। सकल सराहत कृपानिधानिहें।। लिकाइहि तें रघुबर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी।। CC-०सीखा सकोन्द्रा सिक्का विद्युसामा सुशुक्षा सुले सुनिक भिन्न सिक्का कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे।। हम सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिन्हिह रामु जानत करि मोरे॥

दो०-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु।

सहित सभा संश्रम उठेउ रविकुल कमल दिनेसु ॥२७४॥

भाइ सचिव गुर पुरजन साथा। आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा।।
गिरिवर दीख जनकपति जवहीं। किर प्रनाम रथ त्यागेउ तवहीं।।
राम दरस लालसा उछाहू। पथ श्रम लेमु कलेमु न काहू॥
मन तहँ जहँ रघुवर बैदेही। बिनु मन तन दुख मुख मुधि केही
आवत जनकु चले एहि भाँती। सहित समाज प्रेम मित माती।।
आए निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे॥
लगे जनक मुनिजन पद बंदन। रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन॥
भाइन्ह सहित रामु मिलि राजिह। चले लवाइ समेत समाजिह।।

दो ० - आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु।

सेन मनहुँ करुना सरित लिएँ जाहिं रघुनाथु ॥२७५॥
वीरित ग्यान विराग करारे। वचन ससीक मिलत नद नारे॥
सीच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुवर कर भंगा॥
विषम विषाद तोरावित धारा। भय भ्रम भवँर अवर्त अपारा॥
केवट बुध विद्या बिड़ नावा। सकहिं न खेइ ऐक निहं आवा॥
वनचर कोल किरात विचारे। थके बिलोकि पथिक हियँ हारे॥

С शाश्रम क्षाद्मीविनिकी स्वामाहित। सनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई॥

सोक विकल दोउ राज समाजा। रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा॥ भूप रूप गुन सील सराही। रोवहिं सोक मिंधु अवगाही॥ छं ० - अवराहि सोक समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोष बोलहिं बाम बिधि कीन्हों कहा॥ सुर सिद्ध तापस जोगिजन सुनि देखि दसा बिदेह की। तुलसी न समस्थु कोउ जो तरि सकै सरित सनेह की ॥ सो ० – किए अमित उपदेस जहँ तहँ लोगन्ह सुनिवरन्ह ।

धीरज धरिअ नरेस कहेउ बसिष्ट बिदेह सन ॥२७६॥

जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई॥ बिषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने॥ राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभाँ वड़ आदर तासू॥ सोह न राम पेम विनु ग्यान्। करनधार विनु जिमि जलजान्॥ मुनि बहुविधि विदेहु समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए॥ सकल सोक संकुल नर नारी। सो बासक बीतेउ विनु बारी। पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहा हा । प्रिय परिजन कर कौन विचार

दो ॰-दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात।

बैंठे सब बट बिटप तर मन मलोन कुस गात ॥२७७॥ जे महिसुर दसरथ पुर बासी। जे मिथिलापति नगर निवासी। CC-एंस् अंस त्रामुख्यानात्राव, पुरोषाण जिम्ह्संक मीनु वरिमार्यु सीधा ॥ लगे कहन उपदेस अनेका। सहित धरम नय बिरित बिबेका !! कौसिक कहि कहि कथा पुरानीं। समुझाई सब सभा सुवानीं !! तब रघुनाथ कौभिकहि कहेऊ। नाथ कालि जल बिनु मबु रहेऊ !! मुनि कह उचित कहत रघुराई। गयउ बीति दिन पहर अदाई!! रिपि रख लिख कह तेरहुतिराजू। इहाँ उचित निह असन अनाजू कहा भूप भल सबिह सोहाना। पाइ रजायसु चले नहाना!! दो०-तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार!

लड् आए बनचर बिपुल भिर भिर काँविर भार ॥२७८॥
कामद भे गिरि राम प्रसादा। अवलोंकत अपहरत विषादा।!
सर सिरता बन भूमि विभागा। जनु उमगत आनँद अनुरागा।!
बेलि बिटप सब सफल सफ्ला। बोलत खग मृग अलि अनुकूला
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू। विविध समीर सुखद सब काहू॥
जाइ न बरिन मनोहरताई। जनु मिह करित जनक पहुनाई॥
तब सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक सुनि आयसु पाई॥
देखि देखि तस्वर अनुरागे। जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे॥
दल फल मूल कंद विधि नाना। पावन सुंदर सुधा समाना॥

दो ० -सादर सब कहँ रामगुर पठए भिर भिर भार।
पूजि पितर सुर अतिथि गुर छगे करन फरहार ॥२७९॥

एहि बिधि वासर बीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी।। ट्हाहु समाजात्मक्रीक्षिक्तिस्नामार्झी विज्ञानित राम सिर्वेन अल नार्झी ve सीता राम संग वनबास्। कोटि अमरपुर सरिस सुपास्॥ परिहरि लखन रामु वैदेही। जेहि घर भाव बाम विधितेही॥ दाहिन दइउ होइ जब सबही। राम समीप बसिअ बन तबही॥ मंदािकिनि मजजु तिहु काला। राम दरसु मुद मंगल माला॥ अटनु राम गिरि बन तापस थल। असनु अमिअ सुम कंद मूल फल सुख समेत संबत दुइ साता। पल सम होिह न जिनअहिं जाता दे०-एहिं सुख जोग न लोग सब कहिंह कहाँ अस भागु।

सहज सुभायँ समाज दुहु राम चरन अनुरागु ॥२८०॥

पहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। वचन सप्रेम सुनत मन हरहीं।। सीय मातु तेहि समय पठाई। दासीं देखि सुअवसर आई।। सावकास सुनि सब सिय सास्। आयउ जनकराज रिनवास्॥ कौसल्याँ सादर सनमानी। आसन दिए समय सम आनी॥ सीछ सनेहु सकल दुहु ओरा। द्रविहें देखि सुनि कुलिस कठोरा पुलक सिथिल तन बारि बिलोचन। महि नख लिखन लगीं सब सोचन सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति। जनु करुना बहु वेष विसूरति॥ सीय मातु कह बिधि बुधि बाँकी। जो पय फेनु फोर पवि टाँकी॥

दो०-सुनिअ सुधा देखिअहिं गरल सब करत्ति कराल।

जहँ तहँ काक उल्लं बक मानस सकृत मराल ॥२८१॥ सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा। विधि गति बड़ि विपरीत विचित्रा टाजो स्टुक्ति।पाक्कक्षास्थास् बहोसागाक्षालि।क्षितिस्थानि मारी। कौसल्या कह दोसु न काहू। करम विवस दुख सुख छित लाहू कठिन करम गित जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता ईस रजाइ सीस सबही कें। उतपित थिति लय विषहु अमी कें देवि मोह वस सोचिअ बादी। विधि प्रपंचु अस अचल अनादी भूपित जिअब मरब उर आनी। सोचिअ सिख लिख निज हित हानी सीय मातु कह सत्य सुबानी। सुकृती अविध अवधपित रानी।। दो०-लखनु रामु सिय जाहुँ बन भल परिनाम न पोचु।

गहबरि हियँ कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु॥२८२॥

ईस प्रसाद असीस तुम्हारी। सुत सुतवधू देवसरि वारी॥ राम सपथ में कीन्हि न काऊ। सो करि कहउँ सखी सित भाऊ॥ भरत सील गुन बिनय बड़ाई। भायप भगित भरोस भलाई॥ कहत सारदहु कर मित हीचे। सागर सीप कि जाहिं उलीचे॥ जानउँ सदा भरत कुलदीपा। बार बार मोहि कहेउ महीपा॥ कसें कनकु मिन पारिखि पाएँ। पुरुष परिखिअहिं समयँ सुभाएँ अनुचित आज कहव अस मोरा। सोक सनेहँ सयानप थोरा॥ सुनि सुरसरि सम पाविन बानी। भई सनेह विकल सब रानी॥ दो०-कौसल्या कह धीर धिर सुनहु देवि मिथिलेसि।

दो०-कोसल्या कह धार धार सुनहु दाब ामाथलास । को विवेकनिधि बल्लभिह तुम्हहि सकइ उपदेसि ॥२८३॥

रानि राय सन अवसर पाई। अपनी भाँति कहन समुझाई॥ टिग्नुअद्धिं असन्ध्रभरत गुन्नहिं बन्। जों यह मत मानै महीप मन तौ भल जतनु करब सुविचारी। मोरें सोचु भरत कर भारी।।
गूढ़ सनेह भरत मन माहीं। रहें नीक मोहि लागत नाहीं॥
लिख सुभा उ सुनि सरल सुवानी। सब भइ मगन करुन रस रानी।।
नभ प्रसून झिर घन्य घन्य धुनि। सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी मुनि॥
सबु रिनवासु विथिक लिख रहेऊ। तव धिर धीर सुमित्राँ कहेऊ॥
देबि दंड जुग जामिनि बीती। राम मातु सुनि उठी सप्रीती॥

दो ० - बेगि पाउ धारिअ थलहि कह सनेहँ सतिभाय।

हमरें तो अब ईस गित के मिथिदेय सहाय ॥२८४॥
लिख मनेह सुनि वचन विनीता। जनकिया गह पाय पुनीता॥
देवि उचित असि विनय तुम्हारी। दसरथ घरिनि राम महतारी॥
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनि धूम गिरि सिर तिनु घरहीं
सेवकु राउ करम मन वानी। सदा सहाय महेसु भवानी॥
रउरे अग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहै॥
रामु जाइ बनु करि सुर काजू। अचल अवधपुर करिहिंह राजू॥
अमर नाग नर राम बाहुबल। सुख बसिहिंह अपने अपने थल॥
यह सब जागबलिक कि राखा। देवि न होइ सुधा सुनि भाषा॥
दो०-अस कि पग परि पेम अति सिय हित विनय सुनाइ।

सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८५॥

प्रिय परिजनहि मिली बैदेही। जो जेहि जोगु भाँति तेहितेही॥ CC-0त<del>/फिं। डोब</del> इस्सिन्ह उक्सिन प्रिक्ष विषयि विसेषी॥ जनक राम गुर आयसु पाई। चले थलहि सिय देखी आई ॥ लीन्हिलाइ उर जनक जानकी। पाहुनि पाचन पेम प्रान की॥ उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू। भयउ भ्ष मनु मनहुँ पयागू॥ सिय सनेह बढु बाढ़त जोहा। तापर राम पेम सिसु सोहा॥ चिरजीवी मुनि ग्यान बिकल जनु। बूड़त लहेउ बाल अवलंबनु॥ मोह मगन मित निहं विदेह की। महिमा सिय रघुवर सनेह की॥

दो - सिय पितु मातु सनेह बस निकल न सकी सँभारि । धरनिसुताँ धीरजु धरेउ समउ सुधरमु निचारि ॥२८६॥

तापस बेष जनक सिय देखी। भयउ पेमु परितोषु विसेषी॥
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। मुजस धवल जगु कह सबु कोऊ॥
जिति मुरसरिकीरित सिरितोरी। गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी॥
गंग अविन थल तीनि बड़ेरे। एहिं किए साधु समाज घनेरे॥
पितु कह सत्य सनेहँ मुबानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी॥
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिख आसिष हित दीन्हि मुहाई॥
कहित न सीय सकुचि मन माहीं। इहाँ बसव रजनीं भल नाहीं॥
लिख रुख रानि जनायउ राऊ। हृदयँ सराहत सीछ सुभाऊ॥

दो ० - बार बार मिलि भेंटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि । कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि ॥२८७॥

सुनि भूपाल भरत ब्यवहारू। सोन सुगंध सुधा सिस सारू।| मूदे सजल नयन पुलके तन। सुजसु सराहन लगे मुदित मन।| CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative सावधान सुनु सुमुखि सुलोचिन । भरत कथा भव बंध बिमोचिन ॥ धरम राजनय ब्रह्मविचारू । इहाँ जथामित मोर प्रचारू ॥ सो मित मोरि भरत महिमाही। कहै काह छिल छुअति न <mark>छाँही॥</mark> विधि गनपित अहिपित सिव सारद । किब कोबिद बुध बुद्धि विसारद भरत चरित कीरित करत्ती। धरम सील गुन विमल बिभूती॥ समुझत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसिर रुचि निदर सुधाहू

दो०-निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि । कहिअ सुमेरु कि सेर सम कविकुल मति सकुचानि॥२८८॥

अगम सबिह बरनत बरवरनी। जिमि जलहीन मीन गमु धरनी।।
भरत अमित मिहमा सुनु रानी। जानिहें रामुन सकिह बखानी।।
बरिन सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लिख कह राऊ
बहुरिह लखनु भरत वन जाही। सब कर भलसब के मन माहीं।।
देवि परंतु भरत रघुवर की। प्रीति प्रतीति जाइ निह तरकी।।
भरतु अविध सनेह ममता की। जद्यिप रामु सीम समता की।।
परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे॥
साधन सिद्धि राम पग नेहू। मोहि लिख परत भरत मत एहू॥

दो०-भोरेहुँ भरत न पेलिहिहं मनसहुँ राम रजाइ। करिअ न सोचु सनेह बस कहेउ भूप बिलखाइ॥२८९॥

राम भरत गुन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहि पलक सम वीती।। CC-0. साज जनकाका प्रास्ता खुर्गकारों। दिल्ला हु भारती विकास सम वीती।। गे नहाइ गुर पहिं रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाई॥ नाथ भरतु पुरजन महतारी। सोक बिकल बनवास दुखारी॥ सहित समाज राउ मिथिलेस्। बहुत दिवस भए सहत कलेस्॥ उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा। हित सबही कर रोरें हाथा॥ अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुलके लखि सील सुभाऊ॥ तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा। नरक सरिस दुहु राज समाजा॥

दो०-प्रान प्रान के जीव के जिय सुख के सुख राम । तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हिह तिन्हिह विधि बाम२९०

सो सुखु करमु घरमु जिर जाऊ। जहँ न राम पद पंकज भाऊ॥ जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यान्। जहँ निहं राम पेम परधान्॥ तुम्ह विनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं। तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केहीं॥ राउर आयसु सिर सबही कें। बिदित कृपालहि गतिसब नीकें॥ आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ। भयउ सनेह सिथिल सुनिराऊ॥ किर प्रनामु तब रामु सिधाए। रिषि धरि धीर जनक पहिं आए॥ राम बचन गुरु नृपहि सुनाए। सील सनेह सुभायँ सुहाए॥ महाराज अब कीजिअ सोई। सब कर धरम सहित हित होई॥

दो०-ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाछ ।

तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काछ॥२९१॥ सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे।लेखि गति ग्यानु विरागु विरागे॥ सिथिल सुनेहुँ गुनत मन माहीं। आए इहाँ कीन्ह भल नाहीं॥ CC-0 Asi Sinagar Circle, Jammu Collection. An eGangoin Inhitiative गु॰ रा॰ **१३**— रामिह रायँ कहेउ बन जाना। कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना॥ हम अब बन तें बनिह पठाई। प्रमुदित फिरब विवेक बड़ाई॥ तापस मुनि महिसुर सुनि देखी। भए प्रेम बस विकल बिसेषी॥ समउ समुझि धरि धीरजु राजा। चले भरत पहिं सहित समाजा॥ भरत आइ आगें भइ लीन्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्हे॥ तात भरत कह तेरहुति राऊ। तुम्हिह विदित रघुवीर सुभाऊ॥

दो०-राम सत्यवत धरम रत सब कर सीलु सनेहु।

संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥२९२॥
सुनि तन पुलिक नयन भरि बारी। बोले भरत धीर धिर भारी।
प्रमु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुलगुरु सम हित माय न बापू॥
कौिसकादि मुनि सचिव समाजू। ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू॥
सिसु सेवकु आयसु अनुगामी। जानि मोहि सिख देइअ स्वामी॥
एहिं समाज थल बूझव राउर। मौन मिलन में बोलब बाउर॥
छोटे बदन कहउँ बिड़ बाता। छमव तात लिख बाम विधाता॥
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धरमु कठिन जगु जाना॥
स्वामि धरम स्वारथिह बिरोधू। बैरु अंध प्रेमहि न प्रवोधू॥
दो०-राखि राम रुख धरमु ब्रतु पराधीन मोहि जानि।

सब कें संमत सर्व हित करिअ पेमु पहिचानि ॥२९३॥ भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ । सहित समाज सराहत राऊ ॥ СС-0 सुरामुक्तासुक्त स्ट्रह्टा संज्ञानकारे वे अस्थान स्वास्त्र ज्यों मुखु मुकुर मुकुर निज पानी। गहि न जाइ अस अदमुत बानी भूप भरतु मुनि सहित समाजू। गे जह विबुध कुमुद द्विजराजू॥ मुनि सुधि सोच विकलसब लोगा। मनहुँ मीनगन नव जल जोगा॥ देव प्रथम कुलगुर गति देखी। निरिख विदेह सनेह बिसेषी॥ राम भगतिमय भरतु निहारे। मुर स्वारथी हहरि हियँ हारे॥ सब कोउ राम पेममय पेखा। भए अलेख सोच वस लेखा॥ दो०-रामु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु।

रचहु प्रपंचिह पंच मिलि नाहिं त भयउ अका ॥२९॥ सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही॥ फेरि भरत मित करि निज माया। पाल विबुध कुल करि छल छाया विबुध विनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारथ जड़ जानी॥ मो सन कहहु भरत मित फेरू। लोचन सहस न सूझ सुमेरू॥ विधि हरि हर माया बड़ि भारी। सोउ न भरत मित सकइ निहारी॥ सो मित मोहि कहत करु भोरी। चंदिनि कर कि चंडकर चोरी॥ भरत हृदयँ सिय राम निवास्। तहँ कितिमिर जहँ तरिन प्रकास्॥ अस किह सारद गइ विधि लोका। विबुध विकल निसि मानहँ कोका दो०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुमद्र।

 समय समाज घरम अविरोधा। बोले तब रघुवंस पुरोधा॥ जनक भरत संवादु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई॥ तात राम जस आयसु देहू। सो सबु करें मोर मत एहू॥ सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। बोले सत्य सरल मृदु बानी॥ बिद्यमान आपुनि मिथिलेसू। मोर कहब सब भाँति भदेसू॥ राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सही सिर सोई॥

दो०-राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत । सकछ बिछोकत भरत मुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२९६॥

सभा सकुच बस भरत निहारी। रामबंधु धरि धीरजु भारी॥
कुसमउ देखि सनेहु सँभारा। बढ़त विधि जिमि घटज निवारा॥
सोक कनकलोचन मित छोनी। हरी विमल गुन गन जग जोनी॥
भरत बिवेक बराहँ विसाला। अनायास उधरी तेहि काला॥
करि प्रनामु सब कहँ कर जोरे। रामु राउ गुर साधु निहोरे॥
छमब आजु अति अनुचित मोरा। कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा
हियँ सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तें मुख पंकज आई॥
बिमल बिवेक धरम नय साली। भरत भारती मंजु मराली॥

दो०-निरिख बिबेक बिछोचनिह सिथिल सनेहँ समाजु।

करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥

प्रभु पितु मातु सुदृद गुर स्वामी । पुज्य परम हित अंतरजामी ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangoin Initiative सरल सुसाहिबु सोल निधान्। प्रनतपाल सर्वग्य सुजान्॥ समरथ सरनागत हितकारी। गुनगाहकु अवगुन अघ हारी ॥
स्वामि गोसाँ इहि सरिस गोसाई। मोहि समान में साइँ दोहाई ॥
प्रभु पितु वचन मोह वस पेली। आयउँ इहाँ समाजु सकेली॥
जग भल पोच ऊँच अरु नीचू। अमिअ अमरपद माहुरु मोचू॥
राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं॥
सो मैं सब विधि की निह दिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥

दो०-कृपाँ भलाईं आपनी नाथ कीन्ह भल मोर।

दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु और ॥२९८॥
राउरि रीति सुवानि बड़ाई। जगत विदित निगमागम गाई॥
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी॥
तेउ सुनि सरन सामुहें आए। सकृत प्रनामु किहें अपनाए॥
देखि दोष कबहुँ न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने॥
को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी॥
निज करतूतिन समुझिअ सपनें। सेवक सकुच सोचु उर अपनें॥
सो गोसाइँ निहंं दूसर कोपी। मुजा उठाइ कहउँ पन रोपी॥
पसु नाचत सुक पाठ प्रभीना। गुन गतिनट पाठक आधीना॥

 देखेउँ पाय सुमंगल मूला । जानेउँ खामि सहज अनुकूला ॥ बड़ें समाज बिलोकेउँ भागू । बड़ीं चूक साहिव अनुरागू ॥ कृपा अनुग्रहु अंगु अघाई । कीन्हि कुपानिधि सब अधिकाई ॥ राखा मोर दुलार गोसाई । अपनें सील सुभाय भलाई ॥ नाथ निपट में कीन्हि ढिठाई । खामि समाज सकोच बिहाई ॥ अबिनय बिनय जया रुचि बानी । छमिहि देउ अति आरति जानी

दो ० - सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बड़ि खोरि।

आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि॥३००॥
प्रमु पद पदुम पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई॥
सो करि कहउँ हिए अपने की। इचि जागत सोवत सपने की॥
सहज सनेह स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि विहाई॥
अग्या सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसादु जन पाव देवा॥
अस कि प्रेम विवस भए भारी। पुलक सरीर विलोचन बारी॥
प्रमु पद कमल गहे अकुलाई। समउ सनेहु न सो कि जाई॥
कुपासिंधु सनमानि सुबानी। बैठाए समीप गहि पानी॥
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ॥

मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी॥ भरतिह प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मिछन से।

छं०-रघुराउ सिथिल सनेहँ साधु समाज मुनि मिथिला धनी।

भरतिह प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मिलन से। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम निलन से॥ बो०-देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब।

सघवा महा मलीन सुए मारि मंगल चहत ॥३०१॥
कपट कुचालि सीव सुरराज् । पर अकाज प्रिय आपन काज् ॥
काक समान पाकरिषु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती ॥
प्रथम कुमत करि कपटु सँकेला। सो उचाटु सब कें सिर मेला ॥
सुरमायाँ सब लोग विमोहे। राम प्रेम अतिसय न विछोहे ॥
भय उचाट बस मन थिर नाहीं। छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनु बारी ॥
दुचित कतहुँ परितोषु न लहहीं। एक एक सन मरमु न कहहीं॥
लिख हियँहँसि कह कुपानिधान्। सरिस स्वान मधवान जुवान्॥

दो ०-भरतु जनकु मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ।

लागि देवमाया सबिह जथाजोगु जनु पाइ॥३०२॥
कृपासिंधु लिख लोग दुखारे। निज सनेहँ सुरपित छल भारे।।
सभा राउ गुर मिहसुर मंत्री। भरत भगित सब के मित जंत्री।।
रामिह चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से।।
भरत प्रीति नित बिनय बड़ाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई।।
जासु बिलोकि भगित लवलेस्। प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेस्।।
मिहमा तासु कहै किमि तुलसी। भगित सुभाय सुमित हियँ हुलसी
आपु छोटि महिमा बड़ि जानी। किबकुल कानि मानि सकुचानी

क्रिक्त सुक्ति गुनु कि अधिकाई। सित्र मित्र सुक्ति नाई

दो॰-भरत विमल जसु विमल विधु सुमति चकोरकुमारि । उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि॥३०३॥

भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ। लघु मित चापलता किय छमहूँ॥ कहत सुनत सित भाउ भरत को। सीय ग्रम पद होइ न रत को।। सुमिरत भरतिह प्रेमु राम को। जेहि न सुलभु तेहि सिरस यामको देखि दयाल दसा सबही की। राम सुजान जानि जन जी की॥ धरम धुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर॥ देसु कालु लखि समउ समाजू। नीति प्रीति पालक रघुगजू॥ बोले बचन बानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत सित रसु से॥ तात भरत तुम्ह धरम धुरीना। लोक वेद विद प्रेम प्रवीना॥

दो॰-करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात।

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमयँ किमि कहि जात ॥३०४॥
जानहु तात तरिन कुल रीती। सत्यसंघ पितु कीरित प्रीती ॥
समउ समाज लाज गुरजन की। उदासीन हित अनहित मन की।
तुम्हिहि बिदित सबही कर करमू। आपन मोर परम हित धरमू॥
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा। तदिप कहउँ अवसर अनुसारा॥
तात तात बिनु बात हमारी। केवल गुरकुल कृपाँ सँभारी।।
नत्र प्रजा परिजन परिवाल। हमहि सहित सबु होत खुआल॥
जो बिनु अवसर अथवँ दिनेस्। जग केहि कहहु न होइ कलेसू॥

जों बिनु अवसर अथवँ दिनेस्। जग केहि कहहु न होइ कलेस्॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammy Collection, An eGangotri Initiative तस उत्पात तति बिधि कीन्हा। मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा॥ दो ०-राजकाज सब लाज पति घरम घरनि घन घाम । गुर प्रभाउ पालिहि सबहि अल होइहि परिनाम॥३०५॥

सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुर प्रसाद रखवारा।।
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल घरम घरनीघर सेसू॥
सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। तात तरिनकुल पालक होहू॥
साधक एक सकल सिधि देनी। कीरित सुगति भृतिमय बेनी॥
सो विचारि सिह संकटु भारी। करहु प्रजा परिवाह सुखारी॥
बाँटी विपति सबिहें मोहि भाई। तुम्हिह अविध भरि बिड़ कठिनाई
जानि तुम्हिह मृदु कहउँ कठोरा। कुसमयँ तात न अनुचित मोरा
होहिं कुठायँ सुबंधु सहाए। ओड़िअहिं हाथ असिनहु के घाए॥

दो॰-सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ। तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहिंह सोइ॥३०६॥

सभा सकल सुनि रघुवर वानी। प्रेम पयोधि अमिअँ जनु सानी।।
सिथिल समाज सनेह समाधी। देखि दसा चुप सारद साधी।।
भरतिह भयउ परम संतोषू। सनमुख स्वामि धिमुख दुख दोषू।।
मुख प्रसन्न मन मिटा विषादू। भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू॥
कीन्ह सप्रेम प्रनामु वहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी॥
नाथ भयउ सुखु साथ गए को। लहेउँ लाहु जग जनमु भए को।।
अब कृपाल जस आयसु होई। करौं सीस धरि सादर सोई॥
सो अबलंब देव मोहि देई। अधि पारु पानौं जेहि सेई॥

दो०-देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाइ। आनेउँ सब तीरथ सिललु तेहि कहँ काह रजाइ॥३०७॥

एक मनोरथु वड़ मन माहीं। सभयँ सकोच जात कहि नाहीं।। कहहु तात प्रभु आयसु पाई। बोले बानि सनेह सुहाई॥ चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन । खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन प्रभुपद अंकित अवनि विसेषी। आयसु होइ त आवौं देखी॥ अविस अत्रि आयसु सिर धरह । तात विगतभय कानन चरह ॥ मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता। पावन परम सुहावन भ्राता॥ रिषिनायकु जहँ आयसु देहीं। राखेहु तीरथ जलु यल तेहीं। सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा। सुनि पद कमल मुदित सिरु नावा

दो ०-भरत राम संवादु सुनि सकल सुमंगल मूल।

सुर स्वारथी सराहि कुछ बरषत सुरतरु फूछ॥३०८॥ धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हरषत वरिआई॥ मुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू। भरत बचन सुनि भयउ उछाहू॥ भरत राम गुन ग्राम सनेहू। पुलिक प्रसंसत राउ बिदेहू॥ सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेमु पेमु अति पावन पावन ॥ मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे॥ मुनि सुनि राम भरत संबादू। दुहु समाज हियँ हरषु विषाद्।। राम मातु दुखु सुखु सम जानी। कहि गुन राम प्रबोधीं रानी॥ CC-0पत्रहा असर्बिव्य स्वीति , अस्तिर्देश स्वाति । स्वाति दो०-अत्रि कहेउ तब भरत सन सैल समीप सुकूप। राखिअ तीरथ तोय तहँ पावन अमिअ अनूप ॥३०९॥

भरत अत्रि अनुसासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई।।
सानुज आपु अत्रि सुनि साधू। सहित गए जहँ कृप अगाधू॥
पावन पाथ पुन्यथल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा॥
तात अनादि सिद्ध थल एहू। लोपेउ काल बिदित नहिं केहू॥
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा। कीन्ह सुजल हित कृप विसेषा॥
विधिवस भयउ विस्व उपकारू। सुगम अगम अति धरम विचारू
भरतकृप अब किह्हि लोगा। अति पावन तीरय जल जोगा॥
प्रेम सनेम निमजत प्रानी। होइहि विमलकरम मन बानी॥
दो०-कहत कृप महिमा सकल गए जहाँ रघूराउ।

दा०-कहत कूप माहमा सकल गए जहा रधुराउ ।

अत्रि सुनायउ रघुबरिह तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥
कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयउ भोरु निसि सो सुख बीती॥
नित्य निवाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई॥
सिहत समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन पयादें॥
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं। भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं
कुस कंटक काँकरीं कुराई। कटुक कठोर कुबस्तु दुराई॥
मिह मंजुल मृदु मारग कीन्हे। बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे॥
सुमन बरिष सुर घन करि छाहीं। बिटप फूलि फिल तुन मृदुताहीं॥
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी। सेविह सकल राम प्रिय जानी॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

हो०-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुहात। राम प्रानिषय भरत कडुँ यह न होइ बिह बात ॥३११॥

एहि विधि भरतु फिरत वन माहीं। नेमु प्रेमु लिख मुनि सकुचाहीं॥
पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा। खग मृग तरु तृन गिरि वन बागा
चारु विचित्र पवित्र विसेषी। बूझत भरतु दिब्य सब देखी॥
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ॥
कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रनामा। कतहुँ विलोकत मन अभिरामा॥
कतहुँ वैठि मुनि आयसु पाई। सुमिरत सीय सहित दोउ भाई॥
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहिं असीस मुदित बनदेवा॥
फिरहिंगएँ दिनु पहर अदाई। प्रभु पद कमल विलोकहिं आई॥

दो ० - देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ।

कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु अइ साँझ॥३१२॥
भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तेरहुति राजू॥
भल दिन आजु जानि मन माहीं। रामु कृपाल कहत सकुचाहीं॥
गुर नृप भरत सभा अवलोकी। सकुचि राम फिरि अवनि विलोकी
सील सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि सँकोची॥
भरत सुजान राम दख देखी। उठि सप्रेम धरि धीर विसेषी॥
करि दंडवत कहत कर जोरी। राखों नाथ सकल दिच मोरी॥
मोहि लगि सहेउ सबहिं संतापू। बहुत भाँति दुखु पावा आपू॥
अत्र गोसाई मोहि देउ र जाई । से से लेख स्वास अवस्व स्वास्ता स्वास स्व

दो 0-जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखें दीनद्याल । सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥३१२॥

पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई॥ राउर बदि भलभव दुख दाहू। प्रभु बिनु बादि परमपद लाहू॥ स्वामि सुजानु जानि सब ही की । इचि लालसा रहिन जन जी की।। प्रनतपाल पालिहि सब काहू। देउ दुहू दिसि ओर निवाहू॥ असमोहि सब विधि मूरि भरोसो। किएँ विचार न सोचु खरो सो।। आरित मोर नाथ कर छोहू। दुहुँ मिलि कीन्ह ढी दुहिठ मोह यह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी। तिज सकोच सिखइअ अनुगामी भरत विनय सुनि सबिहं प्रसंसी। खीर नीर विवरन गति हंसी॥

दो०-दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन।

देस काल अवसर सरिस बोले रामु प्रबीन ॥३१४॥ तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिंता गुरहि नृपहि घर बन की॥ माथे पर गुर मुनि मिथिलेस्। इमहि तुम्हिह सपनेहुँ न कलेस्॥ मोर तुम्हार परम पुरुघारथु। स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु॥ पितु आयसु पालिहिं दुहु भाई। लोक बेद भल भूप भलाई॥ गुर पितु मातु स्वामि सिख पालें। चलेहुँ कुमग पग परहिं न खालें।। अस बिचारि सब सोच बिहाई। पालहु अवध अवधि भरि जाई॥ देसु कोसु परिजन परिवारू। गुरपद रजिं लाग छरु भारू॥ तुम्ह मुनि मातु सचिव हिख्मानी।पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

\* रामचरितमानस \*

दो॰-मुखिआ मुखु सो चाहिऐ खान पान कहुँ एक । पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित विवेक ॥३१५॥

राजधरम सरबसु एतनोई। जिमि मन माहँ मनोरथ गोई॥ बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। विनु अधार मन तोषु न साँती॥ भरत सील गुर सचिव समाजू। सकुच सनेह बिबस रघुराजू॥ प्रभु करि कृपा पाँवरीं दीन्हीं। सादर भरत सीस धरि लीन्हीं॥ चरनपीठ कर्रनानिधान के। जनु जुग जामिक प्रजापान के॥ संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के॥ कुल कपाट कर कुसल करम के। विमल नयन सेवा सुधरम के॥ भरत मुदित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥

दों ॰ - मागेउ बिदा प्रनामु करि राम लिए उर लाइ।

लोग उचाटे अमरपित कुटिल कुअवसर पाइ ॥३१६॥ सो कुचालि सब कहँ भइ नीकी। अवधि आस सम जीविन जी की नतर लखन सिय राम बियोगा। हहिर मरत सब लोग कुरोगा।। रामकुपाँ अवरेव सुधारी। विबुध धारि भइ गुनद गोहारी।। मेंटत भुज भरि भाइ भरत सो। राम प्रेम रसु कहिन परत सो॥ तन मन बचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरजु त्यागा॥ बारिज लोचन मोचत बारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी॥ मुनिगन गुर धुर धीर जनक से। ग्यान अनल मन कसँकनक से॥ जे बिरंचि निरस्तेष उपाएत। एडाइ सह जिनिस्ता जुका जामा। दो०-तेउ बिलोकि रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार । भए मगन मन तन बचन सहित बिराग विचार ॥३१७॥

जहाँ जनक गुर गित मित भोरी। प्राकृत प्रीति कहत बिंद खोरी।। बरनत रघुबर भरत बियोगू। सुनि कठोर किंव जानिहि लोगू॥ सो सकोच रसु अकथ सुवानी। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी।। भेंटि भरतु रघुबर समुझाए। पुनि रिपुदवनु हरिष हियँ लाए॥ सेवक सिचव भरत रुख पाई। निज निज काज लगे सब जाई॥ सुनि दारुन दुखु दुहूँ समाजा। लगे चलन के साजन साजा॥ प्रमुपद पदुम बंदि दोउ भाई। चले सीस धिर राम रजाई॥ सुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी॥

दो०-छखनहिं भेंटि प्रनामु करि सिर धरि सिय पद धूरि। चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ॥३१८॥

सानुज राम नृपिह सिर नाई। कीन्हि बहुत बिधि विनय बहाई ॥ देव दया वस बड़ दुखु पायउ। सहित समाज काननिह आयउ॥ पुर पगु घारिअ देइ असीसा। कीन्ह धीर घरि गवनु महीसा॥ मुनि महिदेव साधु सनमाने। विदा किए हरि हर सम जाने॥ सामु समीप गए दोउ भाई। फिरे बंदि पग आसिष पाई॥ कौसिक बामदेव जाबाली। पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोगु करि विनय प्रनामा। विदा किए सब सानुज रामा।

नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative दो ० – भरत मातु पद बंदि प्रभु सुचि सनेहँ मिलि भेंटि।

बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥३ १९॥

परिजन मातु पितिहि मिलि सीता। फिरी प्रानिषय प्रेम पुनीता। किर प्रनामु मेंटी सब सासू। प्रीति कहत कि हियँ न हुलासू। सुनि सिख अभिमत आसिष पाई। रही सीय दुहु प्रीति समाई॥ रघुपित पटु पालकीं मगाई। किर प्रबोध सब मातु चढ़ाई॥ बार बार हिलि मिलि दुहुँ भाई। सम सनेहँ जननीं पहुँचाई॥ साजि बाजि गज बाहन नाना। भरत भूप दल कीन्ह पयाना॥ हृदयँ रामु सिय लखन समेता। चले जाहिं सब लोग अचेता॥ बसह बाजि गज पसु हियँ हारें। चले जाहिं परवस मन मारें॥

दो॰-गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता छखन समेत।

फिरे हरष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥३२०॥

बिदा कीन्ह सनमानि निषादू। चलेउ हृद्यँ यड़ विरह विषादू कोल किरात भिल्ल बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥ प्रभुसिय लखन बैठि बट छाहीं। प्रिय परिजन वियोग विलखाहीं भरत सनेह सुभाउ सुवानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी॥ प्रीति प्रतीति बचन मन करनी। श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी॥ तेहि अवसर खग मृग जल मीना। चित्रकृट चर अचर मलीना॥ बिबुध विलोकि दसा रघुवर की। बरिष सुमन कहि गति घर घर की CC-0 सुशु प्रमासुकारि दिन्ह व्यागोसी विष्टे प्रिति भनि स्थान स्वी हो०-सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भगति ग्यानु बैराग्य जनु सोहत घरें सरीर॥२२९॥

मुनि महिसुर गुर भरत भुआळू। राम बिरहँ सबु साजु बिहाळू॥
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं। सब चुपचाप चले मग जाहीं॥
जमुना उतिर पार सबु भयऊ। सो बासक बिनु भोजन गयऊ॥
उतिर देवसिर दूसर बासू। रामसखाँ सब कीन्ह सुपासू॥
सई उतिर गोमतीं नहाए। चौथें दिवस अवधपुर आए॥
जनकु रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज सँभारी॥
सौंपि सचिव गुर भरतिह राजू। तेरहुति चले साजि सबु साजु॥
नगर नारि नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम रजधानी॥

दो०-राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपबास । तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि की आस॥३२२॥

सचिव सुसेवक भरत प्रवोधे। निज निज काज पाइ सिख ओधे।।
पुनि सिख दीन्हि वोलि लघु भाई। सौंपी सकल मातु सेवकाई।।
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम वय विनय निहोरे।।
ऊँच नीच कारज भल पोचू। आयसु देव न करव सँकोचू॥
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि सुवस वसाए॥
सानुज गे गुर गेहँ वहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी॥
आयसु होइ त रहीं सनेमा। बोले सुनि तन पुलकि सपेमा॥
समस्य कहव करव तम्ह जोई। धरम सारु जग होइहि सोई॥

समुझब कहब करब तुम्ह जोई । धरम सारु जग हो इहि सोई ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative दो०-सुनि सिख पाइ असीस बड़ि गनक बोलि दिनु साधि। सिंघासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि॥३२३॥

राम मातु गुर पद सिरु नाई। प्रभु पद पीठ रजायसु पाई॥
नंदिगाव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा॥
जटाजूट सिर मुनिपट धारी। महि खिन कुस साँथरी सँवारी॥
असन बसन बासन ब्रत नेमा। करत किठन रिषिधरम सप्रेमा॥
भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन तूरी॥
अवध राजु सुर राजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई॥
तेहिं पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा॥
रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी॥

दो०-राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करत्ति। चातक हंस सराहिअत टेंक बिबेक बिभूति॥३२४॥

देह दिनहुँ दिन दूबिर होई। घटइ तेजु बल्ज मुखछिब सोई॥
नित नव राम प्रेम पनु पीना। बढ़त घरम दल्ज मनु न मलीना॥
जिमि जल्ज निघटत सरद प्रकासे। विलसत बेतस बनज विकासे॥
सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय विमल अकासा
भ्रुव विस्वासु अविध राका सी। स्वामि सुरित सुरवीथि विकासी॥
राम पेम विधु अचल अदोषा। सहित समाज सोह नित चोखा॥
भरत रहिन समुझिन करत्ती। भगति विरित गुन विमल विभूती॥

CC-0 विस्तिसक्ति सुक्कि स्युक्कि श्रिक्क मिनिक विरित गुन विमल विभूती॥

दो०-नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृद्यँ समाति । मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति ॥३२५॥ पुलक गात हियँ सिय रघुबीरू। जीह नाम जप छोचन नीरू॥ लखन राम सिय कानन बसहीं। भरतु भवन बिस तप तनु कसहीं॥ दोउ दिसि समुझि कहत सबु लोगू। सब बिधि भरत सराहन जोगू।। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं।। परम पुनीत भरत आचरन्। मधुर मंजु मुद मंगल करन्॥ हरन कठिन किल कलुष कलेसू। महामोह निसि दलन दिनेसू॥ पाप पुंज कुंजर मृगराजू। समन सकल संताप समाजू॥ जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू॥ छं०-सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत की। किलकाल तुलसी से सठिन्ह हिंठ राम सनमुख करत को ॥ सो०-भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनिहें। सीय राम पद पेमु अवसि होइ भव रस बिरति ॥३२६॥ मासंपारायण, इक्रीसवाँ विश्राम इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविष्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः । ( अयोध्याकाण्ड समाप्त )

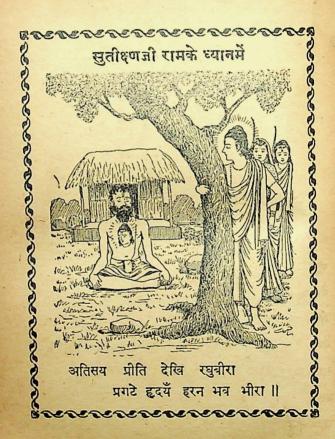

श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवलभो विजयते

## श्रीरामचरितमानस

## तृतीय सोपान

( अरण्यकाण्ड )

## स्रोक

मूलं धर्मतरोविंवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं द्याघवनध्वान्तापहं तापहम्। मोहाम्भोधरपूरापाटनविधो स्वःसम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपित्रयम्॥१॥ सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं व्रम्। राजीवायतकोचनं ध्तजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पिथगतं रामाभिरामं भजे॥२॥ СС-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

सो॰-उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरित । पावहिं मोह बिमूढ़ जे हिर बिमुख न धर्म रित ॥

पुर नर भरत प्रीति मैं गाई। मित अनुरूप अन्प सुहाई॥ अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जे बन सुर नर सुनि भावन एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए॥ सीतिई पिहराए प्रभु सादर। बैठे फिटक सिला पर सुंदर॥ सुरपित सुत धिर बायस बेषा। सठ चाहत रघुपित बल देखा॥ जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमित पावन चाहा॥ सीता चरन चोंच हित भागा। मूढ़ मंदमित कारन कागा॥ चला रिधर रघुनायक जाना। सींक धनुष सायक संधाना॥

दो - अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। ता सन आइ कीन्ह छलु मूरख अवगुन गेह॥ १॥

प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। चला भाजि बायस भय पावा।। धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं। राम बिमुख राखा तेहि नाहीं।। भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दुर्बासा।। ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका। फिरा श्रमित ब्याकुल भय सोका काहूँ बैठन कहा न ओही। राखि को सकह राम कर द्रोही।। मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना।। मित्र करह सत रिपु के करनी। ता कहँ बिबुधनदी बैतरनी।।

CC-0. Aसम उत्तरानुसाहि अन्तरमुख्या ने त्या का । उत्तरानुसा की किस्तरानुसा का सामित्र

नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता॥
पठवा तुरत राम पिहं ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही॥
आतुर सभय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई॥
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मितमंद जानि निहं पाई॥
निज कृत कर्म जिनत फलपायउँ। अब प्रभु पाहि सरन तिक आयउँ
सुनि कृपाल अति आरत बानी। एकनयन करि तजा भवानी॥
सो०-कीन्ह मोह बस दोह जद्यपि तेहि कर बध उचित।
प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघुवीर सम॥ २॥

रघुपित चित्रकूट विस नाना। चिरत किए श्रुति सुधा समाना।। बहुरिराम अस मन अनुमाना। होइहि भीर सविहें मोहि जाना।। सकल मुनिन्ह सनिवदा कराई। सीता सिहत चले हो भाई॥ अत्रि के आश्रम जब प्रभुगयऊ। सुनत महामुनि हरिषत भयऊ॥ पुलिकत गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चिल आए॥ करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेम वारि हो जन अन्हवाए॥ देखि राम छिब नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने॥ किर पूजा कि बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए॥ सो०-प्रभु आसन आसीन मिर लोचन सोभा निरखि।

मुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ छं०-नमामि भक्त वत्सलं। कृपालु शील कोमलं॥ भजामि ते पदांबुजं। अकामिनां स्वधामदं॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammy Collection. An eGangotri Initiative निकास इयास सुंदरं। भवास्त्रनाथ मंदरं॥ लोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥ प्रफुल कंज विक्रमं। प्रभोऽप्रमेय वैभवं॥ प्रलंब बाहु निषंग चाप सायकं। धरं त्रिलोक नायकं॥ दिनेश वंश मंडनं। महेश चाप खंडनं॥ मुनींद्र संत रंजनं। सुरारि वृंद भंजनं॥ मनोज वैरि वंदितं। अजादि देव सेवितं॥ विशुद्ध बोध विग्रहं। समस्त दूषणापहं॥ नमामि इंदिरा पति । सुखाकरं सतां गति ॥ भजे सशक्ति सानुजं। शची पति प्रियानुजं॥ त्वदंघि मूल ये नराः। भजंति हीन मत्सराः॥ पतंति नो भवार्णवे। वितर्क वीचि संकुले॥ विविक्त वासिनः सदा । भजंति मुक्तये मुदा ॥ निरस्य इंद्रियादिकं। प्रयांति ते गतिं स्वकं॥ तमेकमद्भतं प्रभुं। निरीहमीश्वरं विभुं॥ जगद्धरं च शाश्वतं। तुरीयमेव केवछं॥ भजामि भाव वल्लभं। कुयोगिनां ' सुदुर्लभं॥ स्वभक्त कल्प पाद्पं। समं सुसेव्यमन्वहं॥ अनूप रूप भूपति । नतोऽहमुर्विजा पर्ति ।

CC-0. ASI Srin सुधीन ारेशन अधिकार के शिक्ष के अधिकार के

पठंति ये स्तवं इदं। नरादरेण ते पदं॥ व्रजंति नात्र संशयं। त्वदीय भक्ति संयुताः॥

दो०-बिनती करि मुनिनाइ सिरुकह कर जोरि बहोरि। चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजै मित मोरि॥ ४॥

अनुसुइया के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील बिनीता। रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई। आसिष देइ निकट बैठाई॥ दिब्य वसन भूषन पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए॥ कह रिषिवधू सरस मृदु बानी। नारिधर्म कछु ब्याज वखानी॥ मातु पिता भ्राता हितकारी। मितपद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानि भर्ता बयदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद कालपरिखिअहिं चारी॥ वृद्ध रोगवस जड़ धन हीना। अंध विधर क्रोधी अति दीना॥ ऐसेह पति कर किएँ अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। कायँ बचन मन पति पद प्रेमा॥ जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं। वेद पुरान संत सब कहहीं। उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ मध्यम परपति देखइ कैसें। भ्राता पिता पुत्र निज जैसें॥ धर्म विचारि समुझि कुल रहई।सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अम कहई।। बिनु अवसर भय तें रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई॥ Cपति तंत्रका मञ्जूष्रिति सिंत कार्डी अर्थे स्वाप्त कर्षेत्र कार्ये सामित्र कार्ये सामित्र कार्ये सामित्र कार्य छन सुख लागि जनम सत कोटी। दुख न समुझ तेहि सम को खोटी बिनु श्रम नारि परम गति लहई। पतिव्रत धर्म छाड़ि छल गहई॥ पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई। विधवा होइ पाइ तरुनाई॥

सो०-सहज अपाविन नारि पति सेवत सुभ गति छहइ। जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुछसिका हरिहि प्रिय ॥५(क)॥

सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिव्रत करहिं। तोहि प्रानिप्रय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥५(ख)॥

सुनि जानकीं परम सुखु पावा। सादर तासु चरन सिरु नावा॥ तब मुनि सन कह कृपानिधाना। आयसु होइ जाउँ बन आना॥ संतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जिन नेहू॥ धर्म धुरंधर प्रमु के वानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी॥ जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारय बादी॥ ते तुम्ह राम अकाम पिआरे। दीन बंधु मृदु बचन उचारे॥ अब जानी में श्री चतुराई। भजी तुम्हिह सब देव विहाई॥ जेहि समान अतिसय निहं कोई। ता कर सील कस न अस होई॥ केहि बिधिकहों जाहु अव स्वामी। कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी॥ अस कहि प्रमु बिलोकि मुनि धीरा। लोचन जल वह पुलक सरीरा॥

छं०-तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। CC-0. ASI भागवास-शिक्ष गोसीसप्रिम् में द्विस् अप तप का किए॥ जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई॥

दो०-किलमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल । सादर सुनिह जे तिन्ह पर राम रहिंह अनुकूल ॥६(क)॥

सो०-कठिन काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर॥६(ख)॥

मुनि पद कमल नाइ किर सीसा। चले बनिह सुर नर मुनि ईसा ॥ आगें राम अनुज पुनि पालें। मुनि वर बेप बने अति कालें॥ उभय बीच श्री सोहइ कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी॥ सिरता बन गिरि अवघट घाटा। पित पहिचानि देहिं बर बाटा॥ जहँ जहँ जाहिं देव रघुराया। करहिं मेघ तहँ तहँ नम छाया॥ मिला असुर बिराध मग जाता। आवतहीं रघुबीर निपाता॥ तुरतिहं रुचिर रूप तेहिं पावा। देखि दुखी निज धाम पठावा॥ पुनि आए जहँ मुनि सरभंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा॥

दो०-देखि राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य जनम सरभंग॥७॥

कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला। संकर मानस राजमराला।। जात रहेउँ विरंचि के धामा। सुनेउँ श्रवन वन ऐहिंह रामा।। चितवत पंथ रहेउँ दिन राती। अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती।।

CCन्या के अस्त्रात्का कुता धनाटा में उद्दीनाता । की नही कारी मा निष्ठ अनु उद्दी मा tiltive

सो कछु देव न मोडि निहोरा। निजयन राखेउ जन मन चोरा॥
तव लगि रहहु दीन हित लागी। जब लगि मिलों तुम्हिह तनु त्यागी
जोग जग्य जप तम ब्रत कीन्हा। प्रभु कहँ देइ भगति बर लीन्हा॥
एहि बिधि सर रिच मुनि सरभंगा। बैठे हृद्यँ छाड़ि सब संगा॥
दो०—सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्थाम।

मम हियँ बसह निरंतर सगुनरूप श्रीराम॥ ८॥

अस किह जोग अगिनितनु जारा। राम कृपाँ वैकुंठ सिधारा॥
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमिह भेद भगित वर लयऊ॥
रिषि निकाय मुनिवर गित देखी। सुखी भए निज हृद्यँ विसेषी॥
अस्तुति करिह सकल मुनि बृंदा। जयित प्रनत हित कहना कंदा॥
पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मनिवर बृंद विपुल सँग लागे॥
अस्य समूह देखि रघुराया। पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया॥
जानतहूँ पूछिअ कस स्वामी। सवदर्सी तुम्ह अंतरजामी॥
निसिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए॥

दो ०-निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह ।

सकल मुनिन्ह के आश्रमिन्ह जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ ९॥
मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना। नाम सुतीछन रित भगवाना॥
मन क्रम बचन राम पद सेवक। सपने हुँ आन भरोस न देवक॥

प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ CC-0. ASI Stinagar Circle, Jammu Collection, An eGangotti Initiative दीनवैधु रघुराया । मो से सठ पर करिहहि दाया ॥

सहित अनुज मोहि राम गोसाई। मिलिहिह निज सेवक की नाई।। मोरे जियँ भरोस इद नाहीं। भगति विरति न ग्यान मन माहीं नहिं मतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ चरन कमल अनुरागा।। एक बानि करनानिधान की। सो प्रिय जाकें गति न आन की ।। होइहैं सुफल आज सम लोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन।। निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी॥ दिसि अरु विदिसि पंथ नहिं सूझा। को मैं चलेउँ कहाँ नहिं बूझा।। कवहँक फिरि पाछें पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥ अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखें तरु ओट छुकाई॥ अतिमय प्रीति देखि रघुवीरा। प्रगटे हृदयँ हरन भव भीरा। मुनि मग माझ अचल होइ बैसा। पुलक सरीर पनस फल जैसा॥ तव रघुनाय निकट चिल आए। देखि दसा निज जन मन भाए॥ मनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यान जनित सुख पावा।। भप रूप तव राम दुरावा। हृदयँ चतुर्भुज रूप देखावा॥ मनि अकुलाइ उठा तब कैसें। विकल हीन मनि फनिवर जैसें। आगें देखि राम तन स्यामा। सीता अनुज सहित सुख धामा।। परेउ लक्ट इव चरनिंह लागी। प्रेम मगन मुनिबर बङ्भागी॥ भूज बिसाल गहि लिए उठाई। परम प्रीति राखे उर लाई।। मनिहि मिलत अस सोह कृपाला। कनक तरुहि जनु भेंट तमाला॥ CODH तस्त्र क्र तिस्त्रोंक स्पृति व्यक्ता ते स स्त्र है तित्र स्पृत्र दिवा का बावि। ve दी०-तब सुनि हृद्यँ धीर धरि गहि पद बारहिं बार ।

निज आश्रम प्रभु आनि करि पुजा विविध प्रकार॥१०॥ कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी। अस्तुति करौं कवन विधि तोरी॥ महिमा अमित मोरि मति थोरी। रिव सन्मुख खद्योत ॲंजोरी।। श्याम तामरस दाम शरीरं। जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं॥ पाणि चाप शर कटि तूणीरं। नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं॥ मोह विपिन घन दहन कुशानुः। संत सरोरुह कानन भानुः॥ निशिचर करि वरूथ मृगराजः। त्रातु सदा नो भव खग बाजः।। अरुण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चकोर निशेशं॥ हर हृदि मानस बाल मरालं। नौमि राम उर बाहु विशालं॥ संशय सर्प ग्रसन उरगादः। शमन सुकर्कश तर्क विषादः॥ भव भंजन रंजन सुर यूथः। त्रातु सदा नो कृपा वरूथः॥ निर्गुण सगुण विषम सम रूपं। ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं॥ अमलमिखलमनवद्यमपारं । नौमि राम भंजन महि भारं॥ कल्पपादप आरामः। तर्जन क्रोध लोभ मद कामः॥ अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः॥ अतुलित भुज प्रताप बल धामः। कलि मल विपुल विभंजन नामः धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः। संतत शं तनोतु मम रामः।। जदिप विरज ब्यापक अविनासी। सब के दृद्यँ निरंतर बासी।। तदपि अनुज श्री सहित खरारी। बसतु मनिस सम काननचारी।। CC-0. ASI Stinggar Circle Jammu Collection. An eGangoiri Initiative जै जीनिष्टित जीनेहुँ स्वामी। संगुन अगुन उर अंतर जामी।।

जो कोसल पित राजिव नयना। करउ सो राम हृदय मम अयना अस अभिमान जाइ जिन भोरे। मैं सेवक रघुपित पित मोरे।। सुनि मुनि बचन राम मन भाए। बहुरि हरिष मुनिवर उर लाए।। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मागहु देउँ सो तोही॥ मुनि कह मैं बर कबहुँ न जाचा। समुझि न परइ झूठ का साचा।। तुम्हि नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु दास मुखदाई॥ अविरल भगति बिरति विग्याना। हो हु सकल गुन ग्यान निधाना।। प्रमु जो दीन्ह सो वह मैं पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा।।

दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम । मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥११॥

एवमस्तु करि रमानिवासा। हरिष चले कुंभज रिषि पासा।।
बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ। भए मोहि एहिं आश्रम आएँ॥
अब प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं। तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं॥
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग विहसे द्वौ भाई॥
पंथ कहत निज भगति अन्पा। मुनि आश्रम पहुँचे मुरभ्पा॥
तुरत मुतीछन गुर पहिं गयऊ। करि दंडवत कहत अस भयऊ॥
नाथ कोसलाधीस कुमारा। आए मिलन जगत आधारा॥
राम अनुज समेत बैदेही। निसि दिनु देव जपत हहु जेही॥
मुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हरि विलोकि लोचन जल छाए॥
मुनि पद कमल परे द्वौ भाई। रिषि अति प्रीति लिए उर लाई॥
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

सादर कुसल पूछि मुनि ग्यानी । आसन वर बैठारे आनी ॥ पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा । मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा ॥ जहँ लगि रहे अपर मुनि वृंदा । हरषे सब बिलोकि सुखकंदा ॥

दो०-मुनि समूह महँ वैठे सन्मुख सब की ओर। सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर॥१२॥

तत्र रघुत्रीर कहा मुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं॥ तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ। ताते तात न कहि समुझायउँ॥ अब सो मंत्र देह प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारौं मुनिद्रोही ॥ मुनि मुसकाने सुनि प्रभु बानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी।। तुम्हरेइँ भजन प्रभाव अधारी। जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी॥ ऊमरि तरु विसाल तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥ जीव चराचर जंतु समाना। भीतर वसहिं न जानहिं आना॥ ते फल भच्छक कठिन कराला। तब भयँ डरत सदा सोउ काला।। ते तुम्ह सकल लोकपति साई। पूँछेहु मोहि मनुज की नाई।। यह बर मागउँ कृपानिकेता। बसहु हृदयँ श्री अनुज समेता॥ अबिरल भगति बिरति सतसंगा। चरन सरोहह प्रीति अभंगा॥ जदापि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभवगम्य भजहिं जेहि संता।। अस तब रूप बखानउँ जानउँ। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रित मानउँ संतत दासन्ह देहु बड़ाई। तातें मोहि पूँछेहु रघुराई॥ CC-0. है S प्रभाग अनुसा Cमानो ह्या का स्पेर्ण प्रमान प्रमान प्रमान के प्रम के प्रमान के प्रम के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के

दंडक बन पुनीत प्रभु करहू। उग्र साप मुनिवर कर हरहू ॥ बास करहु तहँ रघुकुल राया। कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया॥ चले राम मुनि आयसु पाई। तुरतिहँ पंचवटी निअराई॥ दो०-गीधरोज सैं भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढ़ाइ।

गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ॥१३॥ जब ते राम कीन्ह तहँ बासा। सुखी भए मुनि बीती त्रासा ॥ गिरि बन नदीं ताल छिब छाए। दिन दिन प्रति अति होहिं सुहाए खग मृग बृंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छिब लहहीं॥ सो बन बरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा॥ एक बार प्रभु सुख आसीना। लिछमन बचन कहे छलहीना॥ सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछउँ निज प्रभु की नाई॥ मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा। सब तिज करों चरन रज सेवा॥ कहहु ग्यान बिराग अरु माया। कहहु सो भगित करहु जेहि दाया हो ० — ईस्बर जीव भेद प्रभु सकल कहीं समुझाइ।

जातें होइ चरन रित सोक मोह अम जाइ ॥१४॥ थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई । सुनहु तात मित मन चित लाई॥ मैं अरु मोर तोर तें माया । जेहिंबस कीन्हे जीव निकाया॥ गो गोचर जहँ लिग मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई॥ तेहि कर भेद सुनहुतुम्ह सोऊ। बिद्या अपर अविद्या दोऊ॥ एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकूपा॥

CC-0. AS Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

एक रचइ जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें।।
ग्यान मान जहँ एक उनाहीं। देख बहा समान सब माहीं॥
कहिअ तात सोपरम विरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥

दो॰-माया ईस न आपु कहूँ जान कहिअ सो जीव। बंध मोच्छ प्रद सर्वेपर माया प्रेरक सीव ॥१५॥ धर्म तें विरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद वेद वखाना ॥ जातें वेगि द्रवउँ में भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई॥ सो सुतंत्र अवलंव न आना। तेहि आधीन ग्यान विग्याना॥ भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत हो इँ अनुकूला ॥ भगति कि साधन कहउँ वखानी। सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी।। प्रथमहिं विप्र चरन अति पीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तव मम धर्म उपज अनुरागा।। अवनादिक नव भक्ति दढ़ाहीं। मम लीलारति अति मन माहीं।। संत चरन पंकज अति प्रेमा। मनक्रम वचन भजन हुद् नेमा॥ गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कहँ जानै दढ़ सेवा ॥ मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन वह नीरा ॥ काम आदि मद दंभ न जाकें। तात निरंतर वस में ताकें।

दो०-बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम । तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउँ सदा विश्राम ॥१६॥

भगति जोग सुनि अति सुख पावा।लिछिमन प्रभु चरनिह सिफ् नावा CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangoin Initiative

एहि विधि गए कछुक दिन बीती।कहत बिराग ग्यान गुन नीती॥ सूपनखा रावन के बहिनी। दुष्ट हृदय दाहन जस अहिनी।। पंचवटी सो गइ एक बारा। देखि बिकलभइ जुगल कुमारा॥ भ्राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ होइ विकल सक मनिह न रोकी।जिमिरविमनि द्रव रविहि विलोकी रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई। बोली बचन बहुत मुसुकाई II तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी। यह सँजोग बिधिरचा बिचारी॥ मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखेउँ खोजि लोक तिहु नाहीं॥ तातें अब लगि रहिउँ कुमारी । मनु माना कछु तुम्हिह निहारी ॥ सीतिह चितइ कही प्रभु वाता। अहइ कुआर मोर लघु भ्राता॥ गइ लिछमन रिपु भगिनी जानी। प्रभु विलोकि बोले मृदु वानी ॥ सुंदरि सुनु में उन्ह कर दासा। पराधीन नहिं तोर सुपासा ॥ प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा। जो कछु करहिं उनहिसव छाजा॥ सेवक मुख चह मान भिखारी। ब्यसनी धन सुभ गति विभिचारी लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी।। पुनि फिरि राम निकट सो आई। प्रभु लिखमन पहिं बहुरि पठाई॥ लिछमन कहा तोहि सो बरई। जो तुन तोरि लाज परिहरई॥ तब खिसिआनि राम पहिंगई। रूप भयंकर प्रगटत भई॥ सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई॥ दो - लिखमन अति लाघवँ सो नाक कान बिनु कीन्हि ।

CC-0. ASI काक्तेबहुक Cप्रचान Jक्तकें u हार्जोहेटां क्रुन्येतह दुर्कोहेन Milian Ne

नाक कान बिनु भइ बिकरारा। जनु स्रव सैल गेरु कै धारा॥ खर दूषन पहिंगइ विलपाता । धिग धिग तव पौरुष बल भाता॥ तेहिं पूछा सब कहेसि बुझाई । जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ घाए निसिचर निकर वरूथा । जनु सपच्छ कजल गिरि जूया ॥ नाना बाह्न नानाकारा। नानायुध धर घोर अपारा॥ सूपनखा आगें करि लीनी। असुभ रूप श्रुति नासा हीनी॥ असगुन अमित होहिं भयकारी। गनहिं न मृत्यु विवस सब झारी॥ गर्जीहं तर्जीहं गगन उड़ाहीं । देखि कटकु भट अति हरषाहीं॥ कोउ कह जिअत धरहु द्वौ भाई। धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई।। धूरि पूरि नभ मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा।। है जानिकहि जाहु गिरिकंदर। आवा निसिचर कटकु भयंकर।। रहेहु सजग सुनि प्रभु कै बानी। चले सहित श्री सर धनु पानी।। देखि राम रिपुदल चलि आवा। विहसि कठिन कोदंड चढावा।

छं०—कोदंड कठिन चड़ाइ सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों। मरकत सथल पर लरत दामिनि कोटिसों जुग भुजग ज्यों।। कटि किस निषंग बिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारि कै चितवत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै॥

सौ॰-आइ गए बगमेल घरहु घरहु धावत सुभट। जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि घेरत दनुज ॥१८॥

entimentage के में अल्लाहर के स्वाधिक के स्वाधिक के सिक्स के सिक्स हैं कि एक उपने के सिक्स क

सचिव बोलि बोले खर दूषन। यह कोउ नृप बालक नर भूषन।। नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ इमभरि जन्म सुनहु सब भाई। देखी नहिं असि सुंदरताई॥ जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा। वध लायक नहिं पुरुष अनूपा।। देहु तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु दौ भाई॥ मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु । तासु वचन सुनि आतुर आवहु ॥ द्तन्ह कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुसुकाई।। इम छत्री मृगया वन करहीं। तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं रिपु वलवंत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं। जद्यपि मनुज दनुज कुलघालक । मुनि पालक खल सालक बालक जों न होइ वल घर फिरि जाहू। समर विमुख मैं हतउँ न काहू।। रन चिंद करिअ कपट चतुराई। रिपु पर कृपा परम कदराई।। दुतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ। मुनि खर दूषन उर अति दहेऊ छं ०-उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा। सर चाप तोमर सक्ति सूछ कृपान परिव परसु धरा॥

सर चाप तोमर सक्ति सूछ छपान परिव परसु घरा ॥
प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा ।
भए बिधर ब्याकुछ जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥
दो०—सावधान होइ धाए जानि सबछ आराति ।

CC-0. क्षिनिः संस्थाना दामान्त्र राजान्त्र राजान्त्र प्रकार प्रक

तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर। तानि सरासन श्रवन छगि पुनि छाँड़े निज तीर॥१९(ख)॥ १ छं०-तब चले बान कराल । फुंकरत जनु बहु ब्याल ॥ कोपेउ समर श्रीराम । चले विसिख निसित निकाम॥ अवलोकि खरतर तीर। सुरि चले निसिचर बीर॥ भए कुद्ध तीनिउ भाइ। जो भागि रन ते जाइ॥ तेहि बधव हम निज पानि । फिरे मरन मन महुँ ठानि ॥ आयुध अनेक प्रकार ।-सन्मुख ते करहिं प्रहार ॥ रिपु परम कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संधानि॥ छाँड़े बिपुल नाराच। लगे कटन विकट पिसाच॥ उर सीस भुज कर चरन। जह तह लगे सिंह परन॥ चिकरतं लागत बान। धर परत कुधर समान॥ भट कटत तन सतखंड। पुनि उठत करि पाषंड॥ नभ उड़त बहु भुज मुंड। बिनु मौलि धावत हंड॥ खग कंक काक सुगाल। कटकटिहं कठिन कराल।। छं ० - कटकटिहं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं। बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं॥ रघुबीर बान प्रचंड खंडिहं भटन्ह के उर भुज सिरा। CC-0. ASI अक्र बहु म्टाहि इ कि क्र हिंट्याह आक्र माम करिंहा अध्यक्त कि प्रथम

अंतावरीं गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं। संग्राम पुर बासी मनहुँ बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं॥ मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहँरत परे। अवकोकि निज दल विकल भट तिसिरादि खर दूपन फिरे॥ सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारहीं। करि कोष श्रीरघुवीर पर अगनित निसाचर डारहीं॥ अभु निभिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका। दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका॥ सहि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करची । देखिंह परसपूर राम किर संग्राम रिपुदल लिर मरची ॥ दो ०-राम राम कहि तनु तजहिं पावहिं पद निर्वान ।

करि उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपानिधान ॥२०(क)॥ हरिषत बरपहिं सुमन सुर बाजहिं गगन निसान। अस्तुतिकरिकरिसब चलेसोभित विविध विमान २०(ख)

जव रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय बीते।। तब लिखमन सीतिह लै आए। प्रभु पद परत हरिष उर लाए।। सीता चितव स्थाम मृदु गाता। परम प्रेम लोचन न अघाता।। विश्वविद्योऽभिक्षांवक्षीरशुंक्षियक्षाक्षरस्विष्ठित्रांश्वर भूति सुरुद्धिर्यायेक्षांवांवांवां धुआँ देखि खर दूषन केरा। जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा॥ वोली बचन क्रोध करि भारी। देस क्रोस के सुरित विसारी॥ करिस पान सोविस दिनु राती। सुधि निहंतव सिरपर आराती॥ राज नीति विनु धन विनु धर्मा। हरिहि समर्पे विनु सतकर्मा॥ विद्या विनु विवेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़ें किएँ अरु पाएँ॥ संग तें जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान तें लाजा॥ प्रीति प्रनय विनु मद ते गुनी। नासिई वेगि नीति अस सुनी॥

सो०-रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि । अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन ॥२१(क)॥ दो०-सभा माझ परि ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ ।

तोहि जिअत दसकंघर मोरि कि असि गति होइ॥२१(ख)॥

सुनत सभासद उठे अकुलाई। समुझाई गिह बाँह उठाई॥ कह लंकेस कहिस निज बाता। केई तब नासा कान निपाता॥ अवध नृपति दसरथ के जाए। पुरुष सिंघ वन खेलन आए॥ समुझि परी मोहि उन्ह के करनी। रहित निसाचर करिहिह धरनी॥ जिन्ह कर भुजवल पाइ दसानन। अभय भए विचरत मुनि कानन देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुन नाना॥ अतुलित बल प्रताप हो भ्राता। खल बध रत सुर मुनि सुखदाता सोभा धाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारिएक स्थामा॥

CC-0. ऋड डमसिकुनि खिल्लारिक्संमाधीय अस्टिएसत को दिक नास्कृष्य सिन्ध्रमी/प्

तासु अनुज काटे श्रुति नासा। सुनि तव भगिनि कराँहै परिहासा खर दूषन सुनि लगे पुकारा। छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा खर दूषन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता॥ दो०-सूपनखहि ससुझाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति।

गयउ भवन अति सोचबस नीद परइ नहिं राति ॥२२॥
सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कहँ कोउ नाहीं ॥
खर दूपन मोहि सम बलवंता । तिन्हिह को मारइ बिनु भगवंता
सुर रंजन भंजन महि भारा । जो भगवंत लीन्ह अवतारा ॥
तौ में जाइ बैरु हिंठ करऊँ । प्रभु सर प्रान तजें भव तरऊँ ॥
होइहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा ॥
जो नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ ॥
चला अकेल जान चिंढ़ तहवाँ । बस मारीच सिंधु तट जहवाँ ॥
इहाँ राम जिंस जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥
हो०-लिखमन गए बनहिं जब लेन मूल फल कंद ।

जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुख बृंद ॥२३॥ सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुसीला। मैं कछु कर बिलेलित नरलीला तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा। जौ लगि करों निसाचर नासा।। जबहिं राम सब कहा बखानी। प्रभु पद धरि हियँ अनल समानी निज प्रतिविंव राखि तहँ सीता। तैसइ सील रूप सुविनीता।। ट्लिक्टिक्स कुँ किस्तु अरसा का जाना लाज जाना लाज कर समानी दसमुख गयउ जहाँ भारीचा। नाइ भाथ खारथ रत नीचा।। नवनि नीच कै अति दुखदाई। जिमि अंकुसधनु उरग बिलाई॥ भयदायक खल कै प्रिय बानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी

दो०-करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यम्र अति अकसर आयह तात॥ २४॥

दसमुख सकल कथा तेहि आगें । कही सहित अभिमान अभागें ॥ होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हिर आनों नृपनारी॥ तेहिं पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नररूप चराचर ईसा ॥ तासों तात वयर निहं कीजें । मारें मिरअ जिआएँ जीजें ॥ सुनि मख राखन गयउ कुमारा । विनु फर सर रघुपित मोहि मारा सत जोजन आयउँ छन माहीं । तिन्ह सन वयर किएँ भल नाहीं भइ मम कीट भृंग की नाई । जह तह मैं देखउँ दोउ भाई ॥ जों नर तात तदिप अति सूरा । तिन्हहि विरोधि न आइहि पूरा ॥

हो०-जेहिं ताड़का सुवाहु हति खंडेउ हर कोदंड। खर दूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिबंड॥ २५॥

जाहु भवन कुंल कुसल विचारी। सुनत जरा दीन्हिस बहु गारी गुरु जिमि मूढ़ करिस मम बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा तब मारीच हृदयँ अनुमाना। नवहि विरोधे नहिं कल्याना॥ सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। वैद बंदि कवि मानस गुनी॥

CC-0. ASHSH अमें क्रिक्टिक्ता बन्धिक समस्माट शास्त्र विकास कि रिक्टिक महायक साम्यां भी

उतर देत मोहि वधब अभागें। कस न मरौं रघुपित सर लागें।। अस जियँ जानि दसानन संगा। चला राम पद प्रेम अभंगा॥ मन अति हरप जनाव न तेही। आजु देखिहउँ परम सनेही॥

छं०-निज परम शीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहीं। श्री सहित अनुज समेत छुपानिकेत पद मन लाइहीं॥ निर्वान दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि बसकरी। निजपानि सरसंधानि सो मोहि बिधिह सुखसागर हरी॥

दो०-सम पाछे धर धावत धरें सरासन बान। फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहउँ धन्यन मो सम आन ॥२६॥

तेहि वन निकट दसानन गयऊ। तय मारीच कपटमृग भयऊ॥ अति बिचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह मिन रचित वनाई॥ सीता परम हिचर मृग देखा। अंग अंग सुमनेहर बेघा॥ सुनहु देव रघुवीर कृपाला। एहि मृग कर अति सुंदर छाला॥ सत्यसंघ प्रभु विघ करि एही। आनहु चर्म कहति वैदेही॥ तब रघुपित जानत सब कारन। उठे हरिष सुर काजु सँवारन॥ मृग विलोकि कटि परिकर बाँधा। करतल चाप हिचर सर साँधा॥ प्रभु लिखेक किट परिकर बाँधा। करतल चाप हिचर सर साँधा॥ प्रभु लिखेक किहा समुझाई। फिरत विपिन निसिचर बहु भाई सीता केरि करेहु रखवारी। बुधि विवेक बल समय विचारी॥ प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी। धाए रामु सरासन साजी॥ प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी। धाए रामु सरासन साजी॥ विकासकी सिक्क अस्तिक स्थान सुमाना स्थान

कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई । कबहुँक प्रगटह कबहुँ छपाई ॥ प्रगटत दुरत करत छल भूरी। एहि विधि प्रमुहि गयउ लै दूरी॥ तब तिक राम कठिन सर मारा। धरिन परेउ करि घोर पुकारा॥ लिखन कर प्रथमहिं लै नामा। पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा॥ प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा। सुमिरेसि रामु समेत सनेहा॥ अंतर प्रेम तासु पहिचाना। सुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना॥

दो०-बिपुल सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रभु गुन गाथ।

निज पद दीन्ह असुर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ ॥२७॥

खल बिध तुरत फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर किट तूनीरा ॥ आरत गिरा सुनी जब सीता। कह लिछमन सन परम सभीता॥ जाह बेगि संकट अति भ्राता । लिछमन बिहिस कहा सन् माता भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परइ कि सोई॥ मरम वचन जब सीता बोला। हरिप्रेरित लिखमन मन डोला। बन दिसि देव सौंपि सब काहू। चले जहाँ रावन सिसे राहू॥ सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती कें वेषा।। जाकें डर सुर असुर डेराहीं। निसिन नीद दिन अन्न न खाहीं सो दससीस स्वान की नाईं। इत उत चितइ चला भड़िहाई।। इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रहन तेज तन बुधि बल लेसा॥ नाना विधि करि कथा सुहाई। राजनीति भय प्रीति देखाई। CC-0. विष्ठ सीता अवात्वाती सोसाई शारोकेंद्र बनाव दाव का की नाकिए।

तब रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा ॥
कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा। आइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा॥
जिमि हरि बधुहि छुद्र सस चाहा। भएसि कालबस निस्चिर नाहा
सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन बंदि सुख माना॥
दो०-क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ बैठाइ।
चला गगनपथ आतुर भयँ रथ हाँकि न जाइ॥२८॥

हा जग एक बीर रघुराया। केहिं अपराध विसारेहु दाया॥ आरित हरन सरन सुखदायक। हा रघुकुल सरोज दिननायक।। हा लिछमन तुम्हार निहं दोसा। सो फलु पायउँ कीन्हेउँ रोसा। विविध विलाप करति वैदेही। भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही॥ बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा।। सीता कै विलाप सुनि भारी। भए चराचर जीव दुखारी॥ गीधराज सुनि आरत वानी । रघुकुलतिलक नारि पहिचानी ॥ अधम निसाचर लीन्हें जाईं। जिमि मलेछ वस कपिला गाई।। सीते पुत्रि करिस जिन त्रासा । करिहउँ जातुधान कर नासा ॥ घावा क्रोधवंत खग कैसें। छूटइ पवि परवत कहुँ जैसें। रेरे दुष्ट ठाढ़ किन होही। निर्भय चलेसिन जानेहि मोही॥ आवत देखि कृतांत समाना । फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥ की मैनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई।

CC-0. त्राज्ञा जरुठ जटायू एहा । मम कर तीरथ छाँडिहि देहा ॥

सनत गीध कोधातुर धावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ तिज जानिकहि कुसल गृह जाहू । नाहिं त अस हो इहि बहुबाहु ॥ राम रोप पावक अति घोरा। होइहि सकल सलम कुल तोरा॥ उत्तर न देत दसानन जोधा। तबहिं गीध धावा करि कोधा।। धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पनि फिरा चोचन्ह मारि विदारेसि देही। दंड एक भइ मुरुछा तेही। तव सकोध निसिचर खिसिआना । काढेसि परम कराल कृपाना॥ काटेसिपंखपरा खग घरनी । सुमिरिराम करि अद्भुत करनी ॥ सीतहि जान चढाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी।। करति बिलाप जाति नभ सीता। ब्याध बिवस जनु मृगी सभीता।। गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी। एहि विधि सीतिह सो लै गयऊ । वन असोक महँ राखत भयऊ ॥

दो॰-हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ। तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ॥२९(क)॥

## नवाह्मपारायण, छठा विश्राम

जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम । सो छबि सीता राखि उर रटित रहित हिरिनाम॥२९(ख)॥

रघुपति अनुजिह आवत देखी । बाहिज चिंता कीन्हि बिसेषी ॥ जनकसुता परिहरिहु अकेली । आयहु तात बचन मम पेली ॥ निरिचर निकर फिरहिं बन माहीं । मम मन मीना अपना नहीं ॥

निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Inflative गहिपद कमल अनुज कर जोरी। कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ । गोदावरि तट आश्रम जहवाँ ॥ आश्रम देखि जानकी हीना। भए विकल जस प्राकृत दीना॥ हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील बत नेम पुनीता॥ ल्छिमन समुझाए बहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाँती॥ हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता मृगनैनी॥ खंजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रवीना॥ कुंद कली दाड़िम दामिनी। कमल सरद ससि अहिभामिनी॥ बहन पास मनोज धनु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ श्रीफल कनक कदलि हरपाहीं। नेकुन संक सकुच मन माहीं। सुनु जानकी तोहि विनु आजू। हरपे सकल पाइ जनु राजू॥ किमिसहि जात अनख तोहि पाहीं। प्रिया बेगि प्रगटिस कस नाहीं एहि बिधि खोजत विलयत स्वामी। मनहँ महा बिरही अति कामी पूरनकाम राम सुख रासी । मनुज चरित कर अज अविनासी ॥ आगें परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥

दो०-कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर। निरुखि राम छिब धाम मुख बिगत भई सब पीर ॥३०॥

तव कह गीध वचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव भीरा ॥ नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहिं खळ जनकसुता हरि छोन्ही॥ CC-०ल्पेदिखनदिवस्तासङ्गुप्रोसाई ७तिहस्तुति अपि द्यारी की नाई॥ दरस लागि प्रभु राखेउँ प्राना । चलन चहत अब कृपा निधानत राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहिं बाता ॥ जा कर नाम मरत मुख आवा । अधम अमुकुत हो हु श्रुति गावा॥ सो मम लोचन गोचर आगें । राखों देह नाथ केहि खाँगें ॥ जल भिर नयन कहिं रघुराई । तात कर्म निज तें गित पाई ॥ परिहत वस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं तनु तिज तात जाहु मम धामा । देउँ काह तुम्ह पूरनकामा ॥

दो॰—सीता हरन तात जिन कहतु पिता सन जाइ। जों मैं राम त कुछ सहित कहिहि दसानन आइ॥३१॥

गीध देह तिज धरि हरि रूपा। भूषन बहु पट पीत अनूपा।। स्याम गात बिसाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी।।

छं०-जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही।
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही॥
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं।
नित नौमि रामुकृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचनं॥१॥
बलमप्रमेयमनादिमजमन्यक्तमेकमगोचरं।
गोबिंद गोपर हंहहर बिग्यानघन घरनीघरं॥
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं।

CC-0 ASI Sिनिका नो मिन्दाम अकाम प्रिक्ष कामानि स्वरूप स

जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक बिरज अज किह गावहीं।
किर ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं॥
सो प्रगट करुना कंद सोभा बृंद अग जग मोहई।
सम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छिब सोहई॥३॥
जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा।
पस्यंति जं जोगी जतन किर करत मन गो बस सदा॥
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी।
सम उर बसउ सो समन संस्ति जासु कीरति पावनी॥४॥
दो०—अबिरल भगति सागि वर गीध गयउ हरिधाम।
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम॥३२॥

कोमल चित अति दीनदयाला। कारन विनु रघुनाथ कृपाला॥ गीध अधम खग आमिषभोगी। गति दीन्हीं जो जाचत जोगी॥ सुनहु उमा ते लोग अभागी। हिर तिज होहिं विषय अनुरागी॥ पुनि सीतिहि खोजत द्वौभाई। चले विलोकत बन बहुताई॥ संकुल लता विटप घन कानन। बहु खग मृग तहँ गज पंचानन॥ आवत पंथ कवंध निपाता। तेहिं सब कही साप के बाता॥ दुरबासा मोहि दीन्ही साप। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा॥ सुनु गंधर्व कहउँ मैं तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही॥

हो - मन क्रम बचन कपट तिज जो कर भूसुर सेव। CC-0. ASI सोहिलु सरेत्रल हिन्द्रीतिल स्टिता हुसी ति स्टिना हुनेता भिन्न हैसी । सापत ताइत पर्व कहंता। विप्र पूज्य अस गावहिं संता॥ पूजिअ विप्र सील गुन हीना। सूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना॥ कहि निज धर्म ताहि समुझावा। निज पद प्रीति देखि मन भावा॥ रघुपति चरन कमल सिरु नाई। गयउ गगन आपनि गति पाई॥ ताहि देइ गति राम उदारा। सबरी कें आश्रम पगु धारा॥ सबरी देखि राम गहें आए। मुनि के बचन समुझि जियँ भाए॥ सरसिज लोचन बाहु विसाला। जटा मुकुट सिर उर बनमाला॥ स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। सबरी परी चरन लपटाई॥ प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥ सादर जल लें चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे॥

• -कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि । प्रेम सहित प्रभु खाए बाएंबार बखानि ॥३४॥

पानि जोरि आगें भइ ठाढ़ी। प्रभुद्दि विलोकि प्रीति अतिबाढ़ी केहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी। अधम जाति मैं जड़मित भारी॥ अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महें मैं मितमंद अधारी॥ कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानउँ एक भगति कर नाता॥ जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। धन बलपरिजन गुन चतुराई॥ भगति हीन नर मोहइ कैसा। विनु जलवारिद देखि अजैसा। नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं। सावधान सुनु घर मन माहीं॥ CC-0. Aश्रमात्राक्षि खंताह अक्रालसंग्राम्हमूस्ति संति भिक्ता आधी ग्रामाना दो॰-गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। चौथि अगति सम गुन गन करइ कपट तिज गान ॥३५॥

मंत्र जाप मम दृढ बिस्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकासा।। छठ दम सील विरति बहु करमा। निरत निरंतर सजन धरमा।। सातव सम मोहि मय जग देखा। मोतें संत अधिक करि लेखा।। आठवँ जयालाभ संतोषा। सपनेहँ नहिं देखइ परदोषा।। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हियँ हरष न दीना॥ नव महुँ एकउ जिन्ह कें होई। नारि पुरुष सचराचर कोई। सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ तोरें।। जोगि बृंद दुरलभ गति जोई। तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई।। मम दरसन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज सरूपा। जनकस्ता कइ सुधि भामिनी। जानहिकह करिबरगामिनी॥ पंपा सरिह जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई। सो सब कहिहि देव रघुबीरा। जानतहूँ पूछह मतिधीरा।। बार बार प्रभु .पद सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई।।

छं०-किह कथा सकछ बिलोकि हरि मुख हृद्यँ पद पंकज घरे। तिज ओग पायक देह हरि पद लीन भइ जहँ निर्ह फिरे॥ नर बिबिध कर्म अधमें बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू।

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri mitiative

दो - जाति हीन अघ जन्म सिंह सुक्त कीन्हि असि नारि। सहासंद सन सुख चहसि ऐसे प्रसुहि बिसारि॥३६॥

चले राम त्यागा वन सोऊ । अतुलित बल नर केहिर दोऊ ॥
विरही इव प्रभु करत विषादा। कहत कथा अनेक संबादा॥
लिख्यान देखु विपिन कइ सोभा। देखत केहि कर मन निहं छोभा॥
नारि सिहत सब खग मृग बृंदा। मानहुँ मोरि करत हिं निंदा॥
इमिह देखि मृग निकर पराहीं। मृगीं कहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं॥
तुम्ह आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए॥
संग लाइ करिनीं करि लेहीं। मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं॥
सास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिअ। भूप सुसेवित वस निहं लेखिअ
राखिअ नारि जदिप उर माहीं। जुवती सास्त्र नृपित बस नाहीं॥
देखहु तात बसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा॥

दो • – बिरह बिकळ बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल । सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल॥३७(क)॥ देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात । डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटकु हटकि मनजात॥३७(ख)॥

बिटप बिसाल लता अरुझानी। विविध वितान दिए जनु तानी।। कदिल ताल वर धुजा पताका। देखिन मोह धीर मन जाका।। बिविध भाँति फूले तरु नाना। जनु वानैत बने बहु वाना।।

CC-0. ASमर्खें।त्रार्द्धेव खेंद्रसार्थ व्यवमान सुद्धायन अस्त निष्ठमञ्जिलमा ह्येह्ए छाए

क्जत पिक मानहुँ गज माते। देक महोख ऊँट विसराते॥ मोर चकोर कीर वर बाजी। पारावत मराल सब ताजी॥ तीतिर लावक पदचर ज्था। बरिन न जाइ मनोज बरूथा॥ रय गिरि सिला दुंदुभी झरना। चातक बंदी गुन गन बरना॥ मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिविध बयारि बसीठी आई॥ चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें। विचरत सबहि चुनौती दीन्हें॥ लिछमन देखत काम अनीका। रहिं धीर तिन्ह के जग लीका॥ एहि कें एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी॥

हो ॰—तात तीनि अति प्रवल खल काम क्रोध अरु लोम ।

मुनि विग्यान धाम मन करिंह निमिष महुँ लोम॥३८(क)॥
लोभ कें इच्छा दंभ बल काम कें केवल नारि ।
क्रोध कें परुष बचन बल मुनिबर कहिंह बिचारि॥३८(ल)॥

गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी।।
कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्ह कें मन बिरित हढ़ाई॥
क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटिहं सकल राम कीं दाया॥
सो नर इंद्रजाल निहं भूला। जापर होइसो नट अनुकूला॥
उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजनु जगत सब सपना॥
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा॥
संत हृदय जस निर्मल वारी। बाँधे घाट मनोहर चारी॥

" " " रिक्टि विविध्य मा निर्माण जन नटार गई जानक भीरा॥

cc-ज्रहें अहै मिश्रुद्धि विविध् मुगानीर शिल्यु उदार यह जाचुका भीराम्।

दो॰-पुरइनि सद्यन ओट जल बेगि न पाइअ मर्भ । मायाछक्ष न देखिएँ जैसें निर्गुन ब्रह्म ॥३९(क)॥ सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहिं। जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संज्ञत जाहिं॥३९(ख)॥

बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा।। बोलत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रभु विलोकि जनु करत प्रसंसा।। चक्रवाक बक खग समुदाई। देखत वनइ बरिन निहं जाई॥ मुंदर खग गन गिरा मुहाई। जात पिथक जनु लेत बोलाई॥ ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए। चहु दिसि काननिवटप मुहाए॥ चंपक बकुल कदंव तमाला। पाटल पनस परास रसाला।। नव पलव कुमुमित तह नाना। चंचरीक पटली कर गाना॥ सीतल मंद मुगंध मुभाऊ। संतत बहइ मनोहर बाऊ॥ कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। मुनि रव सरसध्यान मुनि टरहीं॥

दो०-फल भारन निम बिटप सब रहे भूमि निअराइ। पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ॥४०॥

देखि राम अति रुचिर तलावा। मजनु कीन्ह परम सुख पावा।।
देखी सुंदर तरुवर छाया। बैठे अनुज सहित रघुराया।।
तह पुनि सकल देव मुनि आए। अस्तुति करि निज धाम सिधाए
बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला।।

किरहुवंत अगुनुविहिंद उद्वेस्त्री। ट्याइस्तामा अम्ह खेल्ला क्रिक्ता क्रिक्ता

मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा॥
ऐसे प्रभुहि विलोकउँ जाई। पुनिन विनिहे अस अवसर आई॥
यह विचारिनारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना॥
गावत राम चरित मृदु बानी। प्रेम सहित बहु भाँति बखानी॥
करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥
स्वागत पूँछि निकट बैठारे। लिछमन सादर चरन पखारे॥

दो ० - नाना विधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जियँ जानि । नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥४१॥

सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुंदर अगम सुगम वर दायक।।
देहु एक बर मागउँ स्वामी। जद्यपि जानत अंतरजामी॥
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करउँ दुराऊ
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिबर न सकहु तुम्ह मागी
जन कहुँ कछु अदेय निहंं मोरें। अस विस्वास तजहु जिन मोरें॥
तव नारद बोले हरणाई। अस बर मागउँ करउँ दिठाई॥
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका॥
राम सकल नामन्ह ते अधिका। हो उनाथ अव खग गन विधका॥

दो०-राका रजनी भगतितव राम नाम सोइ सोम । अपर नाम उडगन बिमल बसहुँ भगत उरब्योम ॥४२(क)॥ एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपार्सिधु रघुनाथ ।

CC-0 नेर्द्धा नारद्र मन हर्ष अति प्रभु पद नायउ माथ ॥४२(ख)॥

अति प्रसन्न रघुनाथि जानी। पुनि नारद बोले मृदु बानी।।
राम जबिं प्रेरेउ निज माया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया।।
तब विवाह में चाहउँ कीन्हा। प्रमु केहि कारन करैन दीन्हा।।
सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा। भजिहें जे मोहि तिज सकल भरोसा
करउँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी।।
गहसिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई।।
प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीतिकरइ नहिंपाछिलि बाता।।
मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी।।
जनिह मोर बल निज बलताही। दुहु कहँ कामकोध रिपु आही।।
यह विचारि पंडित-मोहि भजिहीं।।।एहँ ग्यान भगित नहिंतजहीं।।

दो • – काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि। तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥४३॥

सुन मुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह विपिन कहुँ नारि बसंता।।
जप तप नेम जलाश्रय झारी। होइ ग्रीपम सोपइ सब नारी।।
काम कोध मद मत्सर भेका। इन्हिह हरपप्रद बरषा एका।।
दुर्वासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई।।
धर्म सकल सरसीरुह बृंदा। होइहिम तिन्हिह दहइ सुख मंदा।।
पुनि ममता जवास बहुताई। पछुइइ नारि सिसिर रितु पाई।।
पाप उल्क निकर सुखकारी। नारि निबिड़ रजनी अधिआरी।।
CC-व्याध सलस्कि सहस्राह्म स्वास्थाना।। कार्स्स क्या क्वाक्कि प्रवीकार्य।।

दो ०-अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि। ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जियँ जानि॥४४॥

सुनि रघुपति के बचन सुहाए। सुनि तन पुलक नयन भरि आए।। कहहु कवन प्रभु के असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती।। जेन भजिहें अस प्रभु भ्रम त्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागी।। पुनि सादर बोले सुनि नारद। सुनहु राम विग्यान विसारद।। संतन्ह के लच्छन रघुवीरा। कहहु नाथ भव मंजन भीरा।। सुनु सुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह तें में उन्ह के बस्रहऊँ॥ षट विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा अमितबोध अनीह मितभोगी। सत्यसार किव कोविद जोगी।। सावधान मानद मदहीना। धीर धर्म गति परम प्रवीना।।

दो०-गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह। तिज मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥४५॥

निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं सम सीतल निहं त्यागिह नीती। सरल सुभाउ सबिह सन प्रीती॥ जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा॥ श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता ममपद प्रीति अमाया॥ विरति विवेक विनय विग्याना। बोध जथारथ वेद पुराना॥ दंभ मान मद करहिं न काऊ। भूलि न देहिं कुमारग पाऊ॥

CC-गुम्ब्रिंड सुनहिं सदा मम् लीला। हेतु रहित परहित रत सीला॥ CC-गुम्ब्रिंड सुनहिं सदा मम् लीला। हेतु रहित परहित रत सीला॥ मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। किह न सकिह सारद श्रुति तेते। 
छं ० - किह सक न सारद सेव नारद सुनत पद पंकज गहे।
अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे॥
सिरु नाइ बारिहं बार चरनिह ब्रह्मपुर नारद गए।
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हिर रँग रूँए॥

दो०-रावनारि जसु पावन गाविह सुनिह जै छोग ।
राम भगति दृढ़ पाविह बिनु बिराग जप जोग ॥४६(क)॥
दीप सिखा सम जुबति तन मन जिन होसिपतंग ।
भजहि राम तिज काम मद करहि सदा सतसंग॥४६(ख)॥

मासपारायण, वाईसवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने तृतीयः सोपानः समाप्तः ।

( अरण्यकाण्ड समाप्त )



**BRAKKAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK** 

॥ श्रीरामाय नमः॥

## अहरामचरितमानस

किष्किन्धाकाण्ड



CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

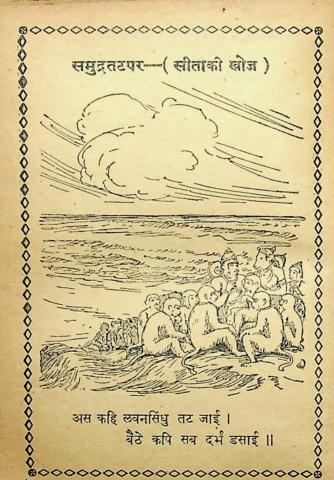

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

## श्रीरामचरितमानस



## चतुर्थ सोपान

(किष्किन्धाकाण्ड)



श्लोक

कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलो विज्ञानधामानुभी
शोभात्व्यो वरधन्विनो श्रुतिनुतो गोविप्रवृन्दप्रियो ।
मायामानुषरूपिणो रघुवरो सद्धर्मवर्मी हितो
सीतान्वेषणतत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तो हि नः ॥ १ ॥
ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चान्ययं
अधिमन्द्रमञ्जासुद्भुद्धसुद्धसुद्धित्वेmmuर्स्स्रोहित्तं, An सुर्वद्वाgotti Initiative

संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामासृतम् ॥ २ ॥ 🔫

सो॰-मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अब हानि कर।
जहाँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न॥
जरत सकल सुर बृंद बिषम गरल जेहिं पान किय।
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस॥

आगें चले बहुरि रघुराया। रिष्यमूक पर्वत निअराया॥ तहँ रह सचिव सहित सुप्रीवा। आवत देखि अतुल बल सींवा॥ अति सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगलबल रूप निधाना॥ धरि बदु रूप देखु तैं जाई। कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई॥ पठए बालि होहिं मन मैला। भागों तुरत तजों यह सैला॥ बिप्र रूप धरि किप तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ॥ को तुम्ह स्थामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥ कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु विचरहु बन स्वामी॥ मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता॥ की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥

दो०-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार॥१॥

कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि बन आए॥

CC-0. ASI Brinagar रुक्तिमा स्रोक्ता अपर्का leवंत्रकातमानि e व्यक्तिकारि। तामुक्तार्म् । ।

इहाँ हरी निसिचर बैदेही। विप्र फिरहिं हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई। कहहु विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना। सो मुख उमा जाइ नहिं बरना। पुलकित तन मुख आवन वचना। देखत रुचिर वेष के रचना। पुनि धीरजु धारे अस्तुति कीन्ही। हरष हृदयँ निज नाथिह चीन्ही मोर न्याउ में पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाईं। तव माया वस फिरउँ भुलाना। ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना।

दो०-एक में मंद मोहबस कुटिल हृद्य अग्यान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान॥२॥

जदिप नाथ वहु अवगुन मोरें। सेवक प्रमुहि परे जिन भोरें। नाय जीव तव मायाँ मोहा। सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा।। ता पर में रघुवीर दोहाई। जानउँ नहिं कछु भजन उपाई।। सेवक सुत पित मातु भरोसें। रहइ असोच वनइ प्रभु पोसें।। अस किह परेउ चरन अकुलाई। निज तनु प्रगिट प्रीति उर छाई।। तब रघुपित उठाइ उर लावा। निज लोचन जल सीचि जुड़ावा।। सुनु किप जियँ मानसि जिन कना। तें मम प्रिय लिखन ते दूना।। समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगित सोऊ॥

दो०—सो अनन्य जाकें असि मित न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥३॥

देखिपवनसुत पति अनुकूला। द्वदयँ हरण बीती सब सूला।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative नाथ सैल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई॥ तेहि सन नाथ मयंत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे॥ सो सीता कर खोज कराइहि। जह तह मरकट कोटिपठाइहि॥ एहि विधि सकलकथा समुझाई। लिए दुऔ जन पीठि चढ़ाई॥ जब सुग्रीवँ राम कहुँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिलेउ नाइ पद माथा । भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ कपि कर मन विचार एहि रीती। करिहि विधि मो सन ए पीती।

दो०-तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ। पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दढ़ाइ॥ ४॥

कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। लिछमन रामचरितसब भाषा॥ कह सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी॥ मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । बैठ रहेउँ मैं करत विचारा ॥ -गगन पंथ देखी मैं जाता। परवस परी बहुत बिलपाता।। राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हे उपट डारी॥ मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहउँ सेवकाई। जेहि विधि मिलिहि जानकी आई

दो०-सखा बचन सुनि हरषे कृपासिधु बलसींव। कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव ॥ ५ ॥

CC-0. Aचा धात्रप्रिक स्टान हों हो भार्च शामित रही हुद्ध तरित तात्रप्रहि

मय सत मायावी तेहि नाऊँ। आवा सो प्रभु इमरें गाऊँ॥ अर्ध राति पुर द्वार पुकारा। बाली स्प्रि बल सहै न पारा॥ घावा बालि देखि सो भागा। मैं पुनि गयउँ बंधु सँग लागा॥ गिरिवर गुहाँ पैठ सो जाई। तब बालीं मोहि कहा बुझाई॥ परिखेसु मोहि एक पखवारा। नहिं आवों तब जानेसु मारा।। मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी। निसरी रुधिर धार तहँ भारी।। बालि हतेसि मोहि मारिहि आई। सिला देइ तहँ चलेउँ पराई॥ मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई । दीन्हेउ मोहि राज वरिआई ॥ बाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जियँ भेद बढ़ावा॥ रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी। हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी।। ताकें भय रघुवीर कृपाला। सकल भुवन मैं फिरेउँ विहाला।। इहाँ साप वस आवत नाहीं। तदिप सभीत रहउँ मन माहीं। सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरिक उठीं है भुजा बिसाला।।

दो०-सुनु सुग्रीव मारिहउँ बालिहि एकहिं बान । ब्रह्म रुद्ध सरनागत गएँ न उवरिहिं प्रान ॥ ६ ॥

विपति काल कर सत्युन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा।। आगें कह मृदु बचन बनाई। पाछें अनहित मन कुटिलाई॥ जा कर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई॥ सेवक सट नृप कुपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी।। सखा सोच त्यागहु वल मोरें। सब विधि घटव काज मैं तोरें॥ कह सुग्रीय सुनहु रघुवीरा। बालि महाबल अति रनधीरा।। दुंद्भि अस्थि ताल देखराए। विनु प्रयास रघुनाथ ढहाए।। देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती। बालि बधव इन्ह भइ परतीती।। बार बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा।। उपजा ग्यान बचन तब बोला। नाथ कृपाँ मन भयउ अलोला।। मुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥ ए सब राम भगति के बाधक। कहिं संततव पद अवराधक॥ सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। माया कृत परमारथ नाहीं॥ बालि परम हित जासु प्रसादा। मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा सपनें जेहि सन होइ लराई। जागें समुझत मन सकुचाई॥ अब प्रभु कृपा करह एहि भाँती। सब तिज भजनु करौं दिन राती।। सुनि विराग संजुत कपि वानी। बोले विहँसि रामु धनुपानी।। जो कछ कहेह सत्य सब सोई। सखा बचन मम मृषा न होई ॥ नट मरकट इव सबहि नचावत। रामु खगेस बेद अस गावत।। है सुग्रीव संग रघुनाथा। चहे चाप सायंक गहि हाया।। CC-0. Aजि नार्मे विकास के त्या है कि तर के त्या के त्या के तर के

सुनत बालि क्रोधातुर धावा। गिह कर चरन नारि समुझावा।। सुनु पित जिन्हिह मिलेउ सुग्रीवा। ते द्वौ बंधु तेज बल सींवा॥ कोसलेस सुत लिछिमन रामा। कालहु जीति सकिह संग्रामा॥

दो०-कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ। जों कदाचि मोहि मारहिं तो पुनि होउँ सनाथ॥ ७॥

अस किह चला महा अभिमानी। तृन समान सुग्रीविह जानी। ।
भिरे उमौ बाली अति तर्जा। सुठिका मारि महाधुनि गर्जा। ।
तब सुग्रीव विकल होइ भागा। सुष्टि प्रहार बज्र सम लागा। ।
मैं जो कहा रधुवीर कृपाला। बंधु न होइ मोर यह काला। ।
एकरूप तुम्ह भाता दोऊ। तेहि भ्रम तें निहं मारेउँ सोऊ।।
कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा।।
मेली कंठ सुमन कै माला। पठवा पुनि बल देइ विसाला।।
पुनि नाना विधि भई लराई। बिटप ओट देखिहें रधुराई।।

दो॰-बहु छल बल सुग्रीव कर हियँ हारा भय मानि। मारा बालि राम तब हृदय माझ सर तानि॥ ८॥

परा विकल मिह सर के लागें। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगें॥ स्थाम गात सिर जटा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ॥ पुनि पुनि चितइ घरन चित दीन्हा। सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा हृद्यें प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चितइ राम की ओरा॥ ССचर्भ बहुतुना अवस्रिह्णों सिक्षण भरिष्टु भीक्ष क्षेत्र सुन्ती के स्वाध में बैरी सुग्रीव पिआरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥ अनुज वधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ इन्हिह कुदृष्टि विलोकइ जोई। ताहि वधें कछु पाप न होई॥ मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करसिन काना॥ मम भुज बल आश्रित तेहि जानी। मारा चहिस अधम अभिमानी॥

दो०-सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरि॥९॥

सुनत राम अति कोमल वानी। बालि सीस परसेउ निजपानी। अचल करों तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुनु कृपानिधाना।। जन्म जन्म सुनि जतनु कराहीं। अंत राम किह आवत नाहीं॥ जासु नाम बल संकर कासी। देत सबिह सम गति अबिनासी॥ मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा

छं०-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । जिति पवन मन गो निरस किर मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ॥ मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही । अस कवन सठ हिठ काटि सुरतरु बारि करिहि वब्रुही ॥१॥ अब नाथ किर करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊँ। जेहिं जोनि जन्मों कर्म बस तहँ राम पद अनुरागऊँ॥ यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए।

CC-0. Aप्रीहिः काँ स्वावस्थानस्य जाहा । अस्य विद्यान विद्यान

खें - रामचरन दढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानह नाग ॥१०॥

राम बालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब ब्याकुल धावा॥ नाना बिधि बिलाप कर तारा। छूटे केस न देह सँभारा॥ तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया॥ छिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित अति अधम सरीरा॥ प्रगट सो तनु तव आगें सोवा। जीव नित्य केहि लिग तुम्ह रोवा उपजा ग्यान चरन तव लागी। लीन्हेसि परम भगति वर मागी॥ उमा दाह जोपित की नाई। सबिह नचावत रामु गोसाई॥ तब सुग्रीबिह आयसु दीन्हा। मृतक कर्म विधिवतसब कीन्हा॥ राम कहा अनुजिह समुझाई। राज देहु सुग्रीबिह जाई॥ रघुपति चरन नाइ करि माया। चले सकल प्रेरित रघुनाथा॥

दो ० - छिमन तुरत बोछाए पुरजन बिप्र समाज। राजु दीन्ह सुप्रीय कहँ अंगद कहँ जुबराज॥ ११॥

उमा राम सम हित जग माहीं। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं।। सुर नर मुनि सब के यह रीती। स्वारथ लागि करिहं सब प्रीती।। बालि त्रास ब्याकुल दिन राती। तन बहु बन चिंताँ जर छाती।। सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ।। जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं। काहे न विपति जाल नर परहीं।। ССस्ति शुक्रीविह्ण अस्टिशिक्ष शिक्ष शिक्ष हुण्यक्षिश मुनिति शिक्ष दिवा विपाल कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा॥ गत ग्रीषम बरषा रितु आई। रहिहउँ निकट सैल पर छाई॥ अंगद सिहत करहु तुम्ह राजू। संतत हृदयँ धरेहु मम काजू॥ जव सुग्रीव भवन फिरि आए। रामु प्रबरषन गिरि पर छाए।।

दो०-प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाइ। राम कृपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आइ ॥ १२॥

संदर बन कुसुमित अति सोभा। गुंजत मधुप निकर मधु लोभा॥ कंद मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए।। देखि मनोहर सैल अनूपा। रहे तहँ अनुज सहित सुर भूपा॥ मध्कर खग मृग तनु धरि देवा। करहिं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा॥ मंगलरूप भयउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते॥ फटिक सिला अति सुभ्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई॥ कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति बिरति नृपनीति बिबेका॥ बरषा काल मेघ नभ छाए। गरजत लागत परम सुहाए॥

दो० - लिखमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि। गृही बिरति रत हरष जस बिष्नुभगत कहुँ देखि ॥१३॥

घन घमंड नभ गरजत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ दामिनि दमकरह न घन माहीं। खल कै प्रीति जथा थिर नाहीं। बरषहिं जलद भूमि निअराएँ। जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ॥ CC-0. कुट्टा ड्यांक्सिंग संस्थिः, तिनामाभेरि शिवसंज्यः केमन्धिसामा सामा

छुद्र नदीं भिर चर्ली तोराई। जस थोरेहुँ धन खल इतराई। । भूमि परत भा ढावर पानी। जनु जीविह माया लपटानी। । सिमिटि सिमिटि जल भरिहं तलावा। जिमि सदगुन सज्जन पिहं आवा सिरता जल जलिनिधि महुँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हिर पाई

दो ० – हरित भूमि तृन संकुल समुझि परिह निर्ह पंथ । जिसि पाखंड बाद तें गुप्त होहिं सदग्रंथ ॥ १४ ॥

दादुर धुनि चहु दिसा सुहाई। वेद पढ़िहं जनु बटु समुदाई।। नव पछव भए विटप अनेका। साधक मन जस मिलें बिबेका ॥ अर्क जवास पात विनु भयऊ। जस मुराजखल उद्यम गयऊ।। खोजत कतहुँ मिलइ नहिं धूरी। करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी॥ सिस संपन्न सोह मिह कैसी। उपकारी के संपति जैसी॥ निसि तम घन खद्योत विराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा।) महाबृष्टि चलि फूटि किआरीं। जिमि सुतंत्र भएँ विगरहिं नारीं॥ कुषी निरावहिं चतुर किसाना। जिमि बुध तजहिं मोह मद माना देखिअत चक्रवाक खग नाहीं। कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं।। अपर बरषइ तृन नहिं जामा। जिमि हरिजन हियँ उपजन कामा विविध जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा वाढ् जिमि पाइ सुराजा।। जहँ तहँ रहे पथिक थिक नाना। जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना॥

दो ० – कबहुँ प्रबल बहु मारुत जहुँ तहुँ मेघ बिलाहि । CC-0. Asistinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative कुल सद्भूम नसाहि॥ १५(क)॥ कबहुँ दिवस महँ निविड़ तम कबहुँक प्रगट पतंग। विनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग॥१५(स)॥

बरषा विगत सरद रितु आई। लिछिमन देखहु परम सुहाई॥ फूलें कास सकल मिह छाई। जनु बरषाँ कृत प्रगट बुढ़ाई॥ उदित अगस्ति पंथ जल सोषा। जिमि लोमिह सोषइ संतोषा॥ सिता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा॥ रस रस सूख सरित सर पानी। ममता त्याग करिहं जिमि ग्यानी जानि सरद रितु खंजन आए। पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥ पंक न रेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन नृप के जिस करनी॥ जल संकोच बिकल भईं मीना। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना॥ बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन इवपरिहरि सब आसा॥ कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी। कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी

दो॰—चले हरिष तिज नगर नृप तापस विनक भिखारि । जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजिहें आश्रमी चारि॥ १६॥

सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरिसरन न एक उबाधा। फूलें कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा॥ गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रव नाना रूपा॥ चक्रवाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुर्जन पर संपति देखी॥ चातक रटत तृषा अति ओही। जिमि सुख लहइ न संकर द्रोही॥ CC-0. १६६दितिविश्वनिसि विश्विधि सिस् अप्राप्ट १६९ विश्विधि विश्विधि हिर्मि हिर्मि विश्विधि हिर्मि हिर्मि विश्विधि हिर्मि हिर्मित हिर्मि हिर्मि हिर्मि हिर्मि हिर्मि हिर्मि हिर्मि हिर्मि हिर्मि हिर्मित हिर्मि हिर्मि हिर्मि हिर्मि हिर्मि हिर्मित हिर्मित

देखि इंडु चकोर समुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरिपाई।। मसक दंस बीते हिम त्रासा। जिमि द्विज द्रोह किएँ कुल नासा॥ दो ०-भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ।

सदगुर मिलें जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाइ ॥ १७॥ वरषा गत निर्मल रित आई। सुिव न तात सीता के पाई॥ एक वार कैसेहुँ सुिध जानों। कालहु जीति निमिष महुँ आनों।। कतहुँ रहउ जों जीवित होई। तात जतन कि आनउँ सोई॥ सुप्रीवहुँ सुिध मोरि विसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥ जिहिं सायक मारा में वाली। तेहिं सर हतों मूढ़ कहँ काली॥ जासु कृपाँ छूटिं मद मोहा। ता कहुँ उमा कि सपने हुँ कोहा।। जानि हं यह चरित्र मुनि ग्यानी। जिन्ह रघुवीर चरन रित मानी॥ लिछमन कोधवंत प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ गहे कर वाना॥ दो़ • नत्व अनुजिह समुझावा रघुपित करुना सींव।

 भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनिहि सिर नाई॥ एहि अवसर लिखमन पुर आए।क्रोध देखि जहँ तहँ किप धाए॥ दो०—धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करउँ पुर छार।

ब्याकुळ नगर देखि तब आयउ बाळिकुसार ॥ १९॥ चरन नाइ सिरु विनती कीन्ही। लिछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही॥ फ्रोधवंत लिछिमन सुनि काना। कह कपीस अति भय अकुलाना॥ सुनु हनुमंत संग लै तारा। किर विनती समुझाउ कुमारा॥ तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन वंदि प्रभु सुजस वखाना॥ किर विनती मंदिर लै आए। चरन पखारि पलँग वैठाए॥ तब कपीस चरनिह सिरु नावा। गहिभुज लिछमन कंठ लगावा॥ नाथ विषय सम मद कछु नाहीं। मुनि मन मोह करइ छन माहीं॥ सुनत बिनीत बचन सुखपावा। लिछिमन तेहि बहु विधि समुझावा पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि विधि गए दूत समुदाई॥

दो०-हरिष चळे सुमीव तब अंगदादि किप साथ। रामानुज आगें करि आए जहँ रघुनाथ॥२०॥ नाइ चरन सिरु कह कर जोरी।नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी॥

नाइ चरन । सर्व कह कर जारा। नाथ माहि कछु नाहिन खारा। अतिसय प्रवल देव तव माथा। छूटइ राम करहु जौ दाया। विषय वस्य सुर नर सुनि स्वामी। मैं पावँर पसु किप अति कामी।। नारि नयन सर जाहि न लागा। घोरकोध तम निसि जो जागा।

यह गुन साधन तें निहं होई। तुम्हरी कृपाँ पाव कोह कोई॥ तब रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥ अब सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई॥ दो०-एहि विधि होत बतकही आए बानर जूथ।

नाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस बरूथ ॥ २१॥ वानर कटक उमा में देखा। सो मूरुख जो करन चह लेखा॥ आइ राम पद नाविंह माथा। निरिष्व बदनु सब होिंह सनाथा॥ अस किप एक न सेना माहीं। राम कुसल जेिह पूळी नाहीं॥ यह कछु नहिं प्रभु कइ अधिकाई। विस्वरूप व्यापक रघुराई॥ ठाढ़े जह तह आयमु पाई। कह मुग्रीव सबिह समुझाई॥ राम काज अरु मोर निहोरा। वानर जूथ जाहु चहुँ ओरा॥ जनकमुता कहुँ खोजहु जाई। मास दिवस महँ आएहु भाई॥ अविध मेटि जो विनु सुधि पाएँ। आवइ विनिहि सो मोहि मराएँ॥ दो०-बर्चन सुनत सब बानर जहँ तहँ चले तुरंत।

तब सुग्रीवँ बोलाए अंगद नल हनुमंत ॥ २२ ॥
सुनहु नील अंगद हनुमाना। जामवंत मितधीर सुजाना॥
सकल सुभट मिलि दिन्छिन जाहू।सीता सुधि पूँछेहु सब काहू॥
मनक्रम बचन सो जतन विचारेहु। रामचंद्र कर काजु सँबारेहु॥
भानु पीठ सेइअ उर आगी।स्वामिहि सर्व भाव छल त्यागी॥

Cass Supplies सुद्धि परिलोक्स भाविह स्विक भव सभव सोका॥

देह घरे कर यह फल्ल भाई। भजिश्र राम सब काम विहाई॥ सोइ गुनग्य सोई बड़भागी। जो रधुवीर चरन अनुरागी॥ आयमु मागि चरन सिरु नाई। चले हरिष मुमिरत रघुराई॥ पाछें पबन तनय सिरु नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा॥ परसा सीस सरोरुह पानी। करमुद्रिका दीन्हि जन जानी॥ बहु प्रकार सीतिहिसमुझाएहु। कहिवल विरह वेगि तुम्ह आएहु॥ हनुमत जन्म मुफल करिमाना। चलेउ हृदयँ घरि कृपानिधाना॥ जद्यिप प्रभु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरन्नाता॥

हो ० – चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह॥ २३॥

कतहुँ होइ निसिचर सें भेटा। प्रान लेहिं एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरिहें। कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरिहें लागि तृषा अतिसय अकुलाने। मिलइ न जल घन गहन मुलाने मन इनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब बिनु जल पाना।। चिह गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा। भूमि विवर एक कौतुक पेखा।। चक्रवाक वक हंस उड़ाहीं। बहुतक खग प्रविसहिं तेहि माहीं।। गिरि ते उतिर पवनसुत आवा। सब कहुँ लैसोइ विवर देखावा।। आगें के हनुमंतिह लीन्हा। पैठे विवर विलंबु न कीन्हा।।

ट्रें - दीस जाइ उपबन वर सर विगसित बहु कंज । CC-0. ASI Sस्मिश्चर दुंस्ब क्यिंगासह विश्विष्ठिः भारि तिप्वसुम्भा | natigitye दूरि ते ताहि सबिन्ह सिरु नावा। पूछें निज बृत्तांत सुनावा।।
तेहिं तब कहा करहु जल पाना। खाहु सुरस सुंदर फल नाना।।
मजनु कीन्ह मधुर फल खाए। तासु निकट पुनि सब चिल्ञाए
तेहिं सब आपिन कथा सुनाई। मैं अब जाब जहाँ रघुराई।।
मूद्हु नयन विवर तिज जाहू। पैहहु सीतिहि जिन पिछताहू।।
नयन मूदि पुनि देखिंहं बीरा। ठाढ़े सकल सिंधु कें तीरा।।
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद नाएसि माथा।।
नाना भाँति विनय तेहिं कीन्ही। अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही।।

दो ०- बदरीबन कहुँ सो गई प्रभु अग्या धरि सीस । उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस ॥ २५॥

 जामवंत अंगद दुख देखी। कहीं कथा उपदेस बिसेषी। तात राम कहुँ नर जिन मानहु। निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु॥ हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी॥ दो०-निज इच्छाँ प्रभु अवतरह सुर महि गो द्विज लागि।

सगुन उपासक संग तहँ रहिंह मोच्छ सब त्यागि ॥२६॥ एहि विधि कथा कहिं बहु भाँती। गिरि कंदराँ सुनी संपाती॥ बाहेर होइ देखि बहु कीसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीसा॥ आजु सबहि कहँ भच्छन करऊँ। दिन बहु चले अहार विनु मरऊँ॥ कबहुँ न मिल भरि उदर अहारा। आजु दीन्ह बिधि एकहिं बारा॥

डरपे गीध वचन सुनि काना । अव भा मरन सत्य हम जाना ॥
किप सब उठे गीध कहँ देखी। जामवंत मन सोच विसेषी॥
कह अंगद विचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम कोउ नाहीं॥
राम काज कारन तनु त्यागी। हिर पुर गयउ परम बड़भागी॥
सुनि खग हरष सोक जुत बानी। आवा निकट किपन्ह भय मानी॥
तिन्हिह अभय किर पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई॥
सुनि संपाति बंधु के करनी। रधुपित मिह्मा बहुविधि बरनी॥

दो०—मोहि ले जाहु सिंधुतट देउँ तिलांजलि ताहि। बचन सहाइ करिब में पैहतु खोजहु जाहि॥२७॥ अनुज किया करिसागर तीरा।किहि निज कथा सुनहु कपि वीरा।। CC-0इस्डिहेंत्रेत्वस्त्रुवारक्षस्ति विकासकार्या कार्यकार्य कार्यकार कार्यकार्य कार्यकार कार्यकार कार्यकार्य कार्यकार्य कार्यकार्य कार्यकार्य कार्यकार कार् तेन न सह सकसो फिरि आवा। में अभिमानी रिव निअरावा।। जो पंख अति तेज अपारा। परेज भूमि करि घोर चिकारा।। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखि करि मोही।। बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा। देह जनित अभिमान छड़ावा।। तेताँ ब्रह्म मनुज तनु धरिही। तासु नारि निसिचर पित हरिही।। तासु खोज पठइहि प्रभु दूता। तिन्हिंह मिलें तें होब पुनीता।। जिमहिंहें पंख करिस जिन चिंता। तिन्हिंह देखाइ देहेसु तें सीता।। मुनि कह गिरासत्य भइ आजू। सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू।। गिरि त्रिकूट ऊपर वस लंका। तहँ रह रावन सहज असका।। तहँ असोक उपवन जहँ रहई। सीता बैठि सोच रत अहई।।

दो०-में देखउँ तुम्ह नाहीं गीधिह दृष्टि अपार्। बूद भयउँ न त करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥

जो नाघइ सत जोजन सागर। करइ सो राम काज मित आगर।।
मोहि विलोकि धरहु मन धीरा। राम कृपाँ कस भयउ सरीरा।।
पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं।।
तासु दूत तुम्ह तिज कदराई। राम हृदयँ धरि करहु उपाई॥
असकहि गरुड़ गीध जब गयऊ। तिन्ह के मन अति विसमय भयऊ
निज निज वल सब काहूँ भाषा। पार जाइ कर संसय राखा॥
जरठ भयउँ अब कहइ रिलेशा। नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा।।

CC- पुन्हि विश्विक्षका शिष्टि व्यक्ति पारिका में सम्बन्ध मित्री वांप्रथम

दो॰-बिल बाँधत प्रभु बाढ़ेड सो तनु बरिन न जाह । उभय घरी महँ दीन्हीं सात प्रदिच्छन धाह ॥ २९॥

अंगद कहइ जाउँ मैं पारा। जियँ संसय कछु फिरती बारा॥ जामवंत कह तुम्ह सब लायंक। पठइअ किमि सबही कर नायक॥ कहइ रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहू बलवाना॥ पवन तनय वल पवन समाना। बुधि विवेक विग्यान निधाना॥ कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं॥ राम काज लगि तव अवतारा। सुनतिहं भयउ पर्वताकारा॥ कनक बरन तन तेज विराजा। मान्हुँ अपर गिरिन्ह कर राजा।। सिंहनाद करि वारहिं वारा। लीलहिं नाघउँ जलनिधि खारा॥ सहित सहाय रावनहि मारी। आनउँ इहाँ त्रिकृट उपारी॥ जामवंत में पूँछउँ तोही। उचित सिखावनु दीजहु मोही॥ एतना करहु तात तुम्ह जाई। सीतिह देखि कहहु सुधि आई॥ तब निज भुज बल राजिवनैना। कौतुक लागि संग कपि सेना॥

छं०-किप सेन संग सँघारि निसिचर रामु सीतिह आनिहैं। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहैं॥ जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई।

CC-0. ASI अञ्चलीका प्रकटावप्राभोजाधम्प्रशुक्तर्गावदासा व्यवस्थानम्। विक्रिया

दो०-भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु नारि ।

तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसिरारि ॥३०(क)॥
सो०-नीलोत्पल तन स्थाम काम कोटि सोभा अधिक ।
सुनिअ तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक ॥३०(ख)॥
मासपारायण, तेईसवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकछुपविध्वंसने

चतुर्थः सोपानः समाप्तः ।

( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त )



## शरणागत विभीषण



श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर । त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jamma Collection. An ecangolii Initiative

श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवलभो विजयते

## श्रीरामचरितमानस

## पञ्चम सोपान

(सुन्द्रकाण्ड)

## श्लोक

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशाम्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेब्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् । रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायाममुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाळचूडामणिम्॥१॥

 भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निभैरां से

कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥२॥

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं

द्नुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ।

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं

रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमासि ॥ ३ ॥ जामवंत के वचन मुहाए। मुनि हनुमंत हृदय अति भाए।। तब लिग मोहि परिखेहु तुम्ह भाई। सिह दुख कंद मूल फल खाई जब लिग आवाँ सीतिह देखी। होइहि काजु मोहि हरष विसेषी।। यह किह नाइ सवन्हि कहुँ माथा। चलेउ हरिप हियँ धिर रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर मुंदर। कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर॥ बार वार रघुवीर सँभारी। तरकेउ पवन तनय वल भारी॥ जोहें गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेउ सो गा पाताल तुरंता॥ जिमि अमोघ रघुपति कर वाना। एही भाँति चलेउ हनुमाना॥ जलनिधि रघुपति दूत विचारी। तैं मैनाक होहि श्रमहारी॥

दो ० - हन्मान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम।

राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ १ ॥ जात पवनसुत देवन्ह देखा। जानें कहुँ वल बुद्धि विसेषा।। सुरसा नाम अहिन्ह कै माता। पठइन्हि आइ कही तेहिं वाता।। CC-अज़ सुरुन्ह मोहिट्सीन्ह अझासा। सुनाब सक्वन^कह पम्पानसुप्राम्भिक्ष राम काजु करि फिरि में आवों। सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावों।।
तव तव बदन पैठिहउँ आई। सत्य कहउँ मोहि जान दे माई।।
कवनेहुँ जतन देइ निहं जाना। यसित न मोहि कहेउ हनुमाना।।
जोजन भिर तेहिं बदन पसारा। किप तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा।।
सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ। तुरत पवनसुत बित्तस भयऊ।।
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून किप रूप देखावा।।
सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा।।
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। मागा विदा ताहि सिरु नावा।।
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरमु तोर में पावा।।

दो॰-राम काज सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । आसिष देइ गई सो हरिष चलेउ हनुमान॥२॥

निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माया नभु के खग गहई॥ जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल विलोकि तिन्ह के परिछाहीं गहइ छाहँ सक सो न उड़ाई। एहि विधि सदा गगनचर खाई सोइ छल हन्मान कहँ कीन्हा। तासु कपदु कि तुरतिहं चीन्हा ताहि मारि मास्तसुत बीरा। वारिधि पार गयउ मितधीरा॥ तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥ नाना तस फल फूल सुहाए। खग मृग बृंद देखि मन भाए॥ सैल विसाल देखि एक आगें। ता पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागें॥ ८९॥ भिल्लाम कि कार्का कि साई कार्य कि साई कार्का कि साई कार्का कि साई कार्का कि साई कार्य कि साई कार्य कि साई कार्य कार्य कि साई कार्य कार्य कार्य कार्य कि साई कार्य कार्य कि साई कार्य कार्य

गिरि पर चिंद लंका तेहिं देखी। किह न जाइ अति दुर्ग विसेषी॥ अति उतंग जलनिधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकासा॥

छं ० - कनक कोट विचित्र मिन कृत सुंद्रायतना घना। चउहट हट सुबट बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना॥ गज बाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथनिह को गनै। बहुरूप निसिचर ज्थ अतिबल सेन बरनत नहिं बने ॥ १॥ बन बाग उपबन बाटिका सर कृप बापीं सोहहीं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं॥ कहुँ माल देह बिसाल सैल समान अतिबल गर्जहीं। नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह तर्जहीं॥ २॥ करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं। कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खळ निसाचर भच्छहीं॥ एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पैहिंह सही ॥३॥

दो॰—पुर रखवारे देखि बहु किप मन कीन्ह बिचार।
अति लघु रूप धरौं निसि नगर करों पड्सार॥३॥
मसक समान रूप किप धरी। लंकिह चलेउ सुमिरि नरहरी॥
नाम लंकिनी एक निसिचरी।सो कह चलेिस मोहि निंदरी॥
जानेहि नहीं मरमु सठ मोरा। मोर अहार जहाँ लिग चोरा॥
मुठिका एक महा किप हुनी। स्थाल सम्मानिका एक महा किप हुनी।

पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर बिनय ससंका।। जब रावनिह ब्रह्म वर दीन्हा। चलति बिरंचि कहा मोहि चीन्हा।। बिकल होसि तैं किप कें मारे। तब जानेसु निसिचर संघारे।। तात मोर अति पुन्य बहूता। देखेउँ नयन राम कर दूता।। दो • – तात स्त्रर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग।

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ १ ॥
प्रविसि नगर कीजे सब काजा। हृदयँ राखि कोसलपुर राजा ॥
गरल सुधा रिपु करिंह मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥
गरु सुमेर रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाना॥
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहँ तहँ अगनित जोधा॥
गयउ दसानन मंदिर माहीं। अति विचित्र कहि जात सो नाहीं
सयन किएँ देखा किप तेही। मंदिर महुँ न दीखि बैदेही॥
भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा॥

दो॰-रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाह। नव तुळसिका बृंद तहँ देखि हरष कपिराइ॥ ५॥

लंका निसिचर निकर निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा।। मन महुँ तरक करैं किप लागा। तेहीं समय विभीषनु जागा।। राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा। हृद्येँ हरष किप सज्जन चीन्हा।। ८८ १० कि अन्तरहासिक विक्कारिहरूँ पहिल्लामी प्रसार्थ को स्रोहर में अपनिकाल क्षामी प्रसार्थ के स्वास्त्र के स्व विप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत विभीषन उठि तहँ आए॥ किर प्रनाम पूँछी कुसलाई। विप्र कहहु निज कथा बुझाई॥ की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई। मोरें हृदय प्रीति अति होई॥ की तुम्ह रामु दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन वङ्भागी॥ दो॰ नब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम।

सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन प्राम॥ ६॥
सुनहु पवनसुत रहिन हमारी। जिमि दसनिह महुँ जीभ विचारी
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहिंह क्रमा भानुकुल नाथा॥
तामस तनु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मन माहीं॥
अब मोहि भा भरोस हनुमंता। विनु हरि कृपा मिलहिंनहिंसंता॥
जौं रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह मोहि दरसु हिठ दीन्हा॥
सुनहु विभीषन प्रभु कै रीती। करिहं सदा सेवक पर प्रीती॥
कहहु कबन मैं परम कुलीना। किप चंचल सबहीं विधि हीना॥
प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा॥
दो०-अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर।

कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ ७ ॥
जानतहूँ अस स्वामि बिसारी । फिरहिंते काहे न होहिं दुखारी ॥
एहि बिधि कहत राम गुन प्रामा । पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥
पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि विधि जनकसुता तहँ रही ॥
तब हुनुमंत कहा सुनु भुता ॥ देखी क्लाइ कुनुमंत कुनुमंत कुनुमंत्र कुनु

जुगुति बिभीषन सकल सुनाई। चलेउ पवनसुत बिदा कराई।। किर सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। बन असोक सीता रह जहवाँ।। देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बैठेहिं बीति जात निसि जामा।। कुस तनु सीस जटा एक बेनी। जपति हृदयँ रघुपति गुन श्रेनी।।

दो०-निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमल लीन । परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८॥

तरु पछव महुँ रहा छकाई। करइ विचार करों का भाई।।
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा। संग नारि बहु किएँ वनावा।।
बहु विधि खल सीतिह समुझावा। साम दान भय भेद देखावा।।
कहरावनु सुनु सुमुखि सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी।।
तव अनुचरीं करउँ पन मोरा। एक वार विलोकु मम ओरा।।
तृन धरि ओट कहित बैदेही। सुमिरि अवधपित परम सनेही।।
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि निलनी करइ विकासा।।
अस मन समुझ कहित जानकी। खल सुधि निहें रघुवीर वान की।।
सठ सुनें हिर आनेहि मोही। अधम निल्ज लाज निहें तोही।।

दो०-आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान।

परुष बचन सुनिकाढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ ९ ॥ सीता तें मम कृत अपमाना। कटिहउँ तब सिर कठिन कृपाना।। नाहिंत सपदि मानु मम बानी। सुमुखि होति न त जीवन हानी।। Сस्थाकि स्रीक्ष्यक्षिक सुंबरणाप्रस्मिष्णकाकारिकर स्माप्रस्मिक सुंबरणाप्रस्मिष्णकाकारिकर स्माप्रस्मिक सुंबरणाप्रस्मिष्णकाकारिकर स्माप्रस्मिक सुंबरणाप्रस्मिष्णकाकारिकर स्माप्रस्मिक सुंबरणाप्रस्मिक स्वाप्तिक स्माप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्ति सो भुज कंठ कि तब असि घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा।। चंद्रहास हरु मम परितापं। रघुपति विरह अनल संजातं॥ सीतल निसित वहिस बर धारा। कह सीता हरु मम दुख भारा॥ सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनयाँ कहि नीति बुझावा॥ कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई। सीतिह बहु विधि त्रासहु जाई॥ मास दिवस महुँ कहा न माना। तौ मैं मारिब कादि कृपाना॥

दो०--भवन गयउ दसकंधर इहाँ पिसाचिनि बृंद ।

सीतिह त्रास देखाविह धरिह रूप बहु मंद्र ॥ १०॥ त्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम चरन रित नियुन विवेका॥ सवन्हों वोलि सुनाएसि सपना। सीतिह सेइ करहु हित अपना॥ सपनें बानर लंका जारी। जातुधान सेना सब मारी॥ खर आरूढ़ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा॥ एहि बिधि सो दिन्छन दिसि जाई। लंका मनहुँ विभीषन पाई॥ नगर फिरी रघुवीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥ यह सपना में कहउँ पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी॥ तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनिह परीं॥ दो० – जहुँ तहुँ गईँ सकल तब सीता कर मन सोच।

मास दिवस बीतें मोहि मारिहि निसचर पोच ॥ १ १॥ त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु विपति संगिनि तें मोरी॥ तजों देह करु वेगि उपाई॥ दुसह विसह अब्हु अब्हु खिहि। जाई॥ अ आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल घुनि देहि लगाई।।
सत्य करिह मम प्रीति सयानी। सुनै को अवन सूल सम बानी।।
सुनत बचन पद गिह समुझाएसि। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी। अस किह सो निज भवन सिधारी
कह सीता विधि भा प्रतिकृला। मिलिहि न पावक मिटिहिन सूला
देखिअत प्रगट गगन अंगारा। अविन न आवत एकउ तारा॥
पावकमय सिस स्वत न आगी। मानहुँ मोहि जाँनि हतभागी॥
सुनहि विनय मम बिटप असोका। सत्य नाम करु हरु मम सोका॥
नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि जिन करिह निदाना
देखि परम विरहाकुल सीता। सो छन किपहि कलप सम बीता॥

सो०-किप करि हृद्यँ विचार दीन्हि मुद्रिका खारि तब । जनु असोक अंगार दीन्ह हरिष उठि कर गहेउ ॥ १२॥

तव देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर॥ चिकत चितव मुदरी पहिचानी। हरष विषाद हृदयँ अकुलानी॥ जीति को सकइ अजय रघुराई। माया तें असि रचि नहिं जाई॥ सीता मन विचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ हनुमाना॥ रामचंद्र गुन बरनें लागा। सुनतिहं सीता कर दुख भागा॥ लागीं सुनें अवन मन लाई। आदिहु तें सब कथा सुनाई॥ अवनामृत जेहिं कथा सुहाई। कही सो प्रगट होति किन भाई॥ उत्तर करहां जिल्ला विकास का सुनाई॥

राम दूत में मातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान की।। यह मुद्रिका मातु में आनी। दीन्हिराम तुम्ह कहँ सहिदानी॥ नर बानरहि संग कहुं कैसें। कही कथा भइ संगति जैसें॥

हो ० - कि व व चन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास । जाना मन क्रम व चन यह कृपासिंधु कर दास ॥१३॥

हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। सजल नयन पुलकाविल बाढ़ी।। बूड़त विरह जलिंध हनुमाना। भयउ तात मो कहुँ जलजाना।। अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमलिचत. कुपाल रघुराई। किप केहि हेतु धरी निटुराई।। सहज बानि सेवक सुख दायक। कबहुँक सुरित करत रघुनायक।। कबहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहिं निरिष्य स्थाम मृदु गाता बचनु न आव नयन भरे वारी। अहह नाथ हों निपट विसारी।। देखि परम विरहाकुल सीता। बोला किप मृदु वचन विनीता।। मातु कुसल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुकुपा निकेता।। जिन जननी मानहु जियँ जना। तुम्ह ते प्रेमु राम कें दूना।।

दो०-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर। अस किह किप गदगद भयउ भरे विलोचन नीर॥१४॥

कहेउ राम वियोग तव सीता। मो कहुँ सकल भए विपरीता।। नव तरु किसलय मनहुँ कुसान्। कालनिसा सम निधि सिस भान्॥ कुवलय विपिन कुंत वन सिरसा। वारिद्र तपन्न तेल्लुवासुक्रानिरिसक्कांं। e CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection प्रतावेलुवासुकानिरिसकां। ve जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिविध समीरा।।
कहेहू तें कछु दुख घटि होई। काहि कहीं यह जान न कोई।।
तत्व प्रेम कर सम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा।।
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं।।
प्रभु संदेसु सुनत बैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही।।
कह किप दृदयँ धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता।।
उर आनहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम बचन तजहु कदराई।।
दो०-निसचर निकर पतंग सम रघुपति बान कुसानु।

जननी हृद्यँ धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥ जों रघुबीर होति सुधि पाई। करते निहं विलंबु रघुराई॥ राम बान रिव उएँ जानकी। तम बरूथ कहँ जातुधान की॥ अविहं मातु में जाउँ लवाई। प्रभु आयसु निहं राम दोहाई॥ कछुक दिवस जननी धरु धीरा। किपन्ह सिहत अइहिं रघुवीरा॥ निसिचर मारि तोहि लै जैहिंहं। तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहिहं॥ हैं सुतकिप सब तुम्हिह समाना। जातुधान अति भट बलवाना॥ मोरें हृदय परम संदेहा। सुनि किप प्रगट कीन्हिनिज देहा कनक भूधराकार सरीरा। समर भयंकर अतिवल बीरा॥ सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ॥

दो०-सुनु माता साखामृग नहिं वल बुद्धि बिसाल । CC-0. ASI अाम्बुद्धापटारें। गुड्डहित् खाइटाउर में न्यु क्रिसिल। साधाक्ष्या मन संतोष सुनत किप बानी। भगित प्रताप तेज बल सानी।। आसिष दीन्हि रामियय जाना। होहु तात बल सील निधाना॥ अजर अमर गुनिनिधि सुत होहू। करहुँ बहुत रघुनायक छोहू॥ करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना॥ बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा॥ अब कृतकृत्य भयउँ में माता। आसिष तव अमोघ विख्याता॥ सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फल रूखा॥ सुनु सुत करहिं विपिन रखवारी। परम सुभट रजनीचर भारी॥ तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं। जों तुम्ह सुख मानहु मन माहीं॥ दो०—देखि बुद्धि बल निपुन किप कहेउ जानकीं जाहु।

रघुपति चरन हद्यँ धिर तात मधुर फल खाहु॥ १०॥ चलेउ नाइ सिरु पैठेउ बागा। फल खाएसि तरु तोरें लागा॥ रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे॥ नाथ एक आवा किप भारी। तेहिं असोक वाटिका उजारी॥ खाएसि फल अरु बिटप उपारे। रच्छक मिद मिद मिह डारे॥ खाएसि फल अरु बिटप उपारे। रच्छक मिद मिद मिह डारे॥ खिन रावन पठए भट नाना। तिन्हिह देखि गर्जे उहनुमाना॥ सब रजनीचर किप संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे॥ पुनि पठयउ तेहिं अच्छकुमारा। चला संग ले सुभट अपारा॥ आवत देखि विटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। दो०-कछु मारेसि कछु महेंसि कछु मिलएसि धिर धूरि।

कञ्च पुनि जाइ पुकारे पुरा CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection Andrew Galifothi Invitative सुनि सुत बध लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद बलवाना।।
मारिस जिन सुत बाँधेसु ताही। देखिअ किपिह कहाँ कर आही।।
चला इंद्रजित अतुलित जोधा। वंधु निधन सुनि उपजा कोधा।।
किपि देखा दारुन भट आवा। कटकटाइ गर्जा अरु धावा।।
अति विसाल तरु एक उपारा। विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा।।
रहे महाभट ताके संगा। गहिगहि किप मर्दइ निज्ञ अंगा।।
तिन्हिह निपाति ताहि सन वाजा। भिरे जुगल मानहुँ गजराजा।।
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुरुछा आई।।
उठि वहोरि कीन्हिस वहु माया। जीति न जाइ प्रभंजन जाया।।
दो वहा अस्त्र तेहिं साँधा किप मन कीन्ह विचार।

जों न ब्रह्मसर मानउँ मिह्मा मिटइ अपार ॥ १९॥ ब्रह्मवान किप कहुँ तेहिं मारा। परितेहुँ बार कटकु संघारा॥ तेहिं देखा किप मुरुछित भयऊ। नागवास बाँधेसि लै गयऊ॥ जामु नाम जिप मुरुछित भयऊ। नागवास बाँधेसि लै गयऊ॥ जामु नाम जिप मुनुहु भवानी। भव बंधन काटिह नर ग्यानी॥ तामु दूत कि बंध तर आवा। प्रभु कारज लिग किपिह बँधावा॥ किप बंधन मुनि निसिचर धाए। कौतुक लागि सभाँ सब आए॥ दसमुख सभा दीखि किप जाई। किह न जाइ कछु अति प्रभुताई कर जोरें मुरु दिसिप बिनीता। भृकुटि विलोकत सकल सभीता॥ देखि प्रताप न किप मन संका। जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका दो०-किपिह बिलोकि दसानन बिहसा किह दुर्बोद।

सुत बध सुरति कीन्हि पुनि उपजा इत्यूँ विवास । hidalive

कह लंकेस कवन तें कीसा। केहि कें बल घालेहि बन खीसा।। की धों अवन सुनेहिनहिं मोही। देखउँ अति असंक सठ तोही।। मारे निसिचर केहिं अपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान कह बाधा सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल विरचित माया।। जाकें बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सुजत हरत दससीसा।। जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥ धरइ जो बिविध देह सुरत्राता। तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता।। हर कोदंड कठिन जेहिं मंजा। तेहि समेत नृप दल मद गंजा।। खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली। बधे सकल अतुलित बलसाली।।

दो ० - जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि। तासु दृत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि॥ २१॥

जानउँ मैं तुम्हारि प्रभुताई। सहसवाहु सन परी लराई।।
समर बालि सन करि जसु पावा। सुनि कि वचन विहिस विहरावा
खायउँ फल प्रभु लागी भूँखा। कि प्रभाव तें तोरेउँ रूखा।।
सब कें देह परम प्रिय स्वामी। मारिह मोहि कुमारग गामी।।
जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। तेहि पर बाँधेउँ तनयँ तुम्हारे॥
मोहि न कछु बाँधे कह लाजा। कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा
बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनहु मान तिज मोर सिखावन।।
देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी। भ्रम तिज भजहु भगत भय हारी

CC-0जम्बों क्राह्मaganिiroकाकाकार्यार्ट्टिकार्यकार्यार्थित असूर्व कार्यवार्थित स्वार्विश

तासों बयर कबहुँ निहं कीजै। मोरे कहें जानकी दीजै॥ दो ॰ - प्रनतपाल रघुनायक करुनासिधु खरारि।

गएँ सरन प्रभु राखिहें तव अपराध विसारि॥ २२॥
राम चरन पंकज उर धरहू। लंका अचल राजु तुम्ह करहू॥
रिषि पुलस्ति जसु विमल मयंका। तेहि सिस महुँ जिन होहु कलंका
राम नाम विनु गिरा न सोहा। देखु विचारि त्यागि मद मोहा॥
बसन हीन निहं सोह सुरारी। सब भूषन भूषित वर नारी॥
राम विमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई विनु पाई॥
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। वरिष गएँ पुनि तबहिँ सुखाहीं॥
सुनु दसकंठ कहुउँ पन रोपी। विमुख राम त्राता निहं कोपी॥
संकर सहस विष्नु अज तोही। सकहिँ न राखिराम कर द्रोही॥

दो॰-मोहमूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान । भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान॥ २३॥

जदिप कही किप अति हित बानी । भगित विवेक विरित नय सानी बोला विहिस महा अभिमानी । मिला हमिह किप गुर बड़ ग्यानी मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ उलटा होइहि कह हनुमाना । मितभ्रम तोर प्रगट में जाना ॥ सुनि किप बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना॥ सुनत निसाचर मारन धाए । सिचवन्ह सहित विभीषन आए॥ नाह्य सीस कि बिनय बहुता निहि बिरोध के सहित्र सुता सिधिय कुता सिक्षण आन दंड कछु करिअ गोसाँई। सवहीं कहा मंत्र भल भाई॥ सुनत बिहिस बोला दसकंधर। अंग भंग करि पठइअ बंदर॥ दो ० - कपि कें मसता पूँछ पर सबिह कहउँ ससुझाइ।

तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ॥ २४॥ पूँछहीन बानर तहँ जाइहि। तब सठ निज नाथहि लइ आइहि जिन्ह कै कीन्हिस बहुत बड़ाई। देखउँ में तिन्ह के प्रभुताई॥ बचन सुनत कपि मन मुसुकाना। भइ सहाय सारद में जाना॥ जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रचें मूढ़ सोइ रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला। वाढ़ी पूँछ कीन्ह किप खेला।। कौतुक कहँ आए पुरवासी। मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी॥ बाजिह ढोल देहिं सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी।। पावक जरत देखि हनुमंता। भयउ परम लघुरूप तुरंता।। निबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारीं। भई सभीत निसाचर नारीं॥

दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मस्त उनचास। अदृहास करि गर्जा किं बढ़ि छाग अकास ॥२५॥ देह विसाल परम हरुआई। मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई। जरइ नगर भा लोग बिहाला। झपटलपट बहु कोटि कराला॥ तात मातु हा सुनिअ पुकारा। एहिं अवसर को इमहि उवारा।। हम जो कहा यह कपि नहिं होई। वानर रूप घरें सुर कोई।।

CC-0. ASI Srinagar Circle, प्रवासाम होता प्रति तार्या अवग्या कर पाउ प्राचीतार होता यह अवग्या कर पाउ पर होता है स्वास्थित है स्वास्थित है से स

जारा नगरु निमिष एक माहीं। एक विभीषन कर यह नाहीं।। ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा।। उलटि पलटि लंका सब जारी। कृदि परा पुनि सिंधु मझारी।। दो०-पुँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघुरूप बहोरि।

जनकसुता कें आगें ठाढ़ अयउ कर जोरि॥ २६॥
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसें रघुनायक मोहि दीन्हा।।
चूड़ामनि उतारि तब दयऊ। इरष समेत पवनसुत लयऊ॥
कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरनकामा।।
दीन दयाल विरिद्ध संभारी। इरहु नाथ मम संकट भारी।।
तात सकसुत कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु॥
मास दिवस महुँ नाथु न आवा। तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पावा।।
कहु किप केहि विधि राखौं प्राना। तुम्हहू तात कहत अब जाना।।
तोहि देखि सीतलि भइ छाती। पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सोराती।।

दो ॰ - जनकसुतिह समुझाइ किर बहु बिधि धीरजु दीन्ह । चरन कमल सिरु नाइ किप गवनु राम पिहं कीन्ह ॥२७॥ चलत महाधुनि गर्जेसि भारी। गर्भ स्रविहं सुनि निस्चिर नारी नाधि सिंधु एहि पारिह आवा। सबद किलिकिला किपन्ह सुनावा इरपे सब बिलोकि हनुमाना। नूतन जन्म किपन्ह तब जाना॥ मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा॥

CC-मिन्नेड्सकाल अधिर भारत सहस्राती ट्रालकात. मीन स्वक्र क्रिसेन नावी भी

चले हरिष रघुनायक पासा। पूँछत कहत नवल इतिहासा॥ तब मधुवन भीतर सब आए। अंगद संमत मधु फल खाए॥ रखवारे जब वरजन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे॥ दो०-जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज।

सुनि सुप्रीव हरष किप किर आए प्रभु काज ॥२८॥ जों न होति सीता सुधि पाई। मधुवन के फल सकिहं कि खाई॥ एहि विधि मन विचार कर राजा। आइ गए किप सहित समाजा॥ आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेउ सबन्हि अति प्रेम किपीसा पूँछी कुसल कुसल पद देखी। राम कृपाँ भा काजु विसेषी॥ नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना। राखे सकल किपन्ह के प्राना।। सुनि सुप्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। किपन्ह सहित रघुपित पिहं चलेऊ राम किपन्ह जब आवत देखा। किएँ काजु मन हरष विसेषा।। फिटिक सिला बैठे द्रौ भाई। परे सकल किप चरनन्हि जाई॥

दो - प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुना पुंज।

पूँछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज ॥ २९ ॥ जामवंत कह सुनु रघुराया। जापर नाथ करहु तुम्ह दाया॥ ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर मुनि प्रमन्न ता ऊपर॥ सोइ विजई विनई गुन सागर। तासु सुजसु त्रैलोक उजागर॥ प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू। जन्म हमार सुफल भा आजू॥ СС-त्र १४ । प्रमन्न सुनि को काली। प्रस्कृ सुन्य न जाकू सो अपनि ।

पवनतनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुनाए। । सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरिष हियँ लाए। । कहहु तात केहि भाँति जानकी। रहित करित रच्छा स्वपान की। । दो०-नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट।

लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहिं बाट ॥ ३०॥ चलत मोहि चूड़ामिन दीन्ही। रघुपित हृदयँ लाइ सोइ लीन्ही॥ नाथ जुगल लोचन भिर बारी। यचन कहे कछु जनक कुमारी॥ अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन बंधु प्रनतारित हरना॥ मन क्रम बचन चरन अनुरागी। केहिं अपराध नाथ हों त्यागी॥ अवगुन एक मोर में माना। विछुरत प्रान न कीन्ह पयाना॥ नाथ सो नयनिह को अपराधा। निसरत प्रान करिहं हिठ बाधा॥ विरह अगिनि तनु तूल समीरा। स्वास जरइ छन माहिं सरीरा॥ नयन स्विहं जछ निज हित लागी। जरें न पाव देह विरहागी॥ सीता के अति विपति विसाला। विनहिं कहें भिल दीन दयाला॥ दो०—निमिष निमिष कहनानिधि जाहिं कलप सम बीति।

बेगि चलिअ प्रभु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥३ १॥ सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आए जल गाजिव नयना बचन कायँ मन मम गति जाही। सपने हुँ बूझिअ विपति कि ताही कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तव सुमिगन भजन न होई॥

CC-व्येन्द्रमञ्जाताक्ष्यम् ज्यानु प्रानानां पर्वास्तु क्रिन्जिनिक स्मिपियी आध्नापित्री।

सुनु किप तोहि समान उपकारी। निहं को उसुर नर सुनि तनुधारी प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख हो इन सकत मन मोरा॥ सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं। देखे उकरि विचार मन माहीं॥ पुनि पुनि किपिहि चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता

दो०-सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरिष हनुमंत । चरन परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥

बार बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा॥ प्रभु कर पंकज किप कें सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा॥ सावधान मन किर पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर॥ किप उठाइ प्रभु हृदयँ लगावा। कर गिह परम निकट बैठावा॥ कहु किप रावन पालित लंका। केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन विगत अभिमाना॥ साखामृग के बिड़ मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई॥ नािध सिंधु हाटकपुर जारा। निसचर गन विध वििषन उजारा सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई।।

दो॰-ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूछ।

तव प्रभाव बड़वानलिह जारि सकइ खलु त्ल ॥३३॥
नाथ भगति अति सुखदायनी।देहु कृपा करि अनपायनी॥
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी। एवमस्तु तब कहेउ भवानी॥

ССउमा शक्षास्त्र किंकि जानाणसिक्षिक तिकि भिष्य भिर्मा

यह संबाद जासु उर आवा। रघुपित चरन भगित सोइ पावा।।
सुनि प्रभु वचन कहिं किपवृंदा। जय जय क्रपाल सुखकंदा।।
तब रघुपित किपितिहि बोलावा। कहा चलैं कर करहु बनावा।।
अब विलंबु केहि कारन कीजे। तुरत किपन्ह कहुँ आयसु दीजे।।
कौतुक देखि सुमन बहु बरषी। नभ तें भवन चले सुर हरषी।।

दो०-किपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ। नाना वरन अतुल वल बानर भालु बरूथ ॥३४॥

प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा। गर्जीहें भाछ महावल कीसा।। देखी राम सकल किप सेना। चितइ कृपा किर राजिव नैना।। राम कृपा वल पाइ किपेंदा। भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा।। हरिष राम तव कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना।। जासु सकल मंगलमय कीती। तासु पयान सगुन यह नीती।। प्रभु पयान जाना वैदेहीं। फरिक बाम अँग जनु किह देहीं।। जोइ जोइ सगुन जानिकिहि होई। असगुन भयउ रावनिह सोई।। चला कटकु को वरनें पारा। गर्जीहें वानर भाछ अपारा।। नख आयुध गिरि-पादपधारी। चले गगन मिह इच्छाचारी।। केहरिनाद भाछ किप करहीं। डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं।।

छं०-चिक्करहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे। CC-0. ASIस्त इस सास, गुंझकी सुरु सित न्यम किन्छ हु खारिए। कटकटिहं मर्कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं॥ सिंह सक न भार उदार अहिपति बार बारिह मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई॥ रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी॥

दो ० - एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर।

जहँ तहँ लागे खान फल भालु बिपुल किप बीर ॥३५॥ उहाँ निसाचर रहिं ससंका। जब तें जारि गयउ कपि लंका॥ निज निज गहुँ सब करिं विचारा।नहिं निसिचर कुल केर उवारा जासु दूत बल बरिन न जाई। तेहि आएँ पुर कवन भलाई।। दूतिन्हसन सुनि पुरजन वानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी।। रहिस जोरिकर पति पर्ग लागी। बोली बचन नीति रस पागी। कंत करष हरि सन परिहरहू। मोर कहा अति हिन हियँ धरहू॥ समुझत जासु दूत कइ करनी। स्रविहं गर्भ रजनीचर घरनी।। तासु नारि निज सचिव बोलाई। पठवहु कंत जो चहहु भलाई॥ तव कुल कमल विभिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आई॥ सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें। हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें॥ दो • - राम बान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक ।

CC-0. ASI जता अधि असतः ना असा स्विकित्स करता वा कि वेद्या । । स्वावपाप

श्रवन सुनी सठ ता करि वानी । विहसा जगत विदित अभिमानी॥
सभय सुभाउ नारि कर साचा । मंगल महुँ भय मन अति काचा ॥
जों आवइ मर्कट कटकाई । जिअहिं विचारे निस्चिर खाई ॥
कंपिहें लोकप जाकीं त्रासा । तासु नारि सभीत विद् हासा ॥
अस कहि विहसि ताहि उर लाई। चलेउ सभाँ ममता अधिकाई ॥
मंदोदरी हृदयँ कर चिंता । भयउ कंत पर विधि विपरीता ॥
वैठेउ सभाँ खबरि असि पाई । सिंधु पार सेना सब आई ॥
बूझेसि सचिव उचित मत कहहू । ते सब हँसे मष्ट करि रहहू ॥
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं । नर वानर केहि लेखे माहीं ॥

दो०-सिचव बैंद गुर तीनि जों प्रिय बोलिहें भय आस । राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥ ३७॥

सोइ रावन कहुँ बनी सहाई। अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई॥ अवसर जानि विभीषनु आवा। भ्राता चरन सीसु तेहिं नावा॥ पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन। बोला बचन पाइ अनुसासन॥ जो कृपाल पूँछिहु मोहि बाता। मित अनुरूप कहउँ हित ताता॥ जो आपन चाहै कल्याना। सुजसु सुमित सुभ गित सुख नाना सो परनारि लिलार गोसाई। तजउ चउिथ के चंद कि नाई॥ चौदह सुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्टइ नहिं सोई॥ उपमानका क्यान एक पति होई। भूतद्रोह तिष्टइ नहिं सोई॥

दो०-काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत॥ ३८॥

तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेस्वर कालहु कर काला॥
ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता॥
गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी॥
जन रंजन भंजन खल ब्राता। वेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता॥
ताहि वयरु तजि नाइअ माथा। प्रनतारित भंजन रघुनाथा॥
देहु नाथ प्रभु कहुँ वैदेही। भजहु राम विनु हेतु सनेही॥
सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा। विस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा॥
आसु नाम त्रय ताप नसावन। सोइ प्रभु प्रगटसमुझ जियँ रावन

दो॰-बार बार पद लागाउँ विनय करउँ दससीस।
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥३९(क्)॥

मुनि पुलस्तिनिज सिष्य सन कहि पठई यह बात।

तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥३९(ख)॥

मास्यवंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना तात अनुज तव नीति बिभूषन । सो उर धरहु जो कहत बिभीषन॥ रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ॥ मास्यवंत गृह गयउ बहोरी। कहइ बिभीषनु पुनि कर जोरी॥ सुमति कुमति सब कें उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं॥ СС-0. सहाँ अमिदिकताँ संग्रिक नामा ¢ जाहाँ कि सिक्त कि कि सिक्त स्थाना तव उर कुमित वसी विपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता।। कालराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी।। दो०—तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार।

सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४०॥ बुध पुरान श्रुति संमत बानी। कही बिभीषन नीति बखानी॥ सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु अब आई जिअसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ मृद् तोहि भावा॥ कहिस न खल अस को जग माहीं। भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं॥ मम पुर बिस तपिसन्ह पर प्रीती। सठ मिछ जाइ।तिन्हिह कहु नीती अस किह कीन्हेसि चरन प्रहारा। अनुज गहे पद बारिहं बारा॥ उमा संत कइ इहइ बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई॥ तुम्ह पितु सिस भलेहिं मोहि मारा। रामु भजें हित नाय तुम्हारा॥ सचिव संग लैनभ पथ गयऊ। सबिह सुनाइ कहत अस भयऊ॥ दो०-रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा काळबस तोरि।

जे पद परिस तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी॥ जे पद जनकसुताँ उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाए॥ इर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य मैं देखिहउँ तेई॥

दो०-जिन्ह पायन्ह के पादुकनिह भरतु रहे मन लाइ।

ते पद आजु बिलोकिहउँ इन्ह नयनिन्ह अब जाइ ॥ ४२ ॥
एहि बिधि करत सप्रेम विचारा। आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा॥
कपिन्ह विभीषनु आवत देखा। जाना कोउ रिपु दूत विसेषा॥
ताहि राखि कपीस पहिं आए। समाचार सब ताहि सुनाए॥
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई॥
कह प्रभु सखा बूझिऐ काहा। कहइ कपीस सुनहु नरनाहा॥
जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया॥
भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाँधि मोहि अस भावा
सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी। मम पन सरनागत भयहारी॥
सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना। सरनागत बच्छल भगवाना॥

दो०-सरनागत कहुँ जे तजिहं निज अनहित अनुमानि।

ते नर पावँर पापमय तिन्हिह बिलोकत हानि॥ ४३॥

कोटि विप्र बंध लागहिं जाहू। आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू॥ सनमुख होइ जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अंघ नासहिं तबहीं॥ पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ॥ टाजीं Aपे। खुक्कहुद्धारात्मोहे उद्देशकी मोरों लामा खुका अवकार कि मार्थिं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।। भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा।। जग महुँ सखा निसाचर जेते। लिछमनु हनइ निमिषमहुँ तेते।। जों सभीत आवा सरनाई। रखिहउँ ताहि प्रान की नाई।।

दो०-उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत। जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत॥ ४४॥

सादर तेहि आगें करि बानर। चलें जहाँ रघुपित करुनाकर।।
दूरिहि ते देखें हों भ्राता। नयनानंद दान के दाता।।
बहुरि राम छिवधाम विलोकी। रहेउ ठटुकि एकटक पल रोकी।।
भुज प्रलंब कंजारुन लोचन। स्यामल गात प्रनत भय मोचन॥
सिंघ कंघ आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा॥
नयन नीर पुलिकत अति गाता। मन धरि धीर कही मृदु बाता॥
नाथ दसानन कर मैं भ्राता। निसिचर बंस जनम सुरत्राता॥
सहज पापिप्रय तामस देहा। जथा उल्कृहि तम पर नेहा॥

दो०-श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर।

त्राहि त्राहि आरित हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ ४५॥ अस किह करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हरष विसेषा॥ दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज विसाल गहि हृदयँ लगावा॥ अनुज महित मिलि ढिग बैठारी। बोले बचन भगत भयहारी॥ 

ाक्ष्या सुन्देश स्थानिक क्षया हिता है प्रक्रिया क्षया सुन्देश सुन्देश

खल मंडलीं बसहु दिनु राती। सखा धरम निबहइ केहि भाँती॥
मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती॥
बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जिन देइ विधाता॥
अब पद देखि कुसल रघुराया। जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया॥

दो०-तब लिंग कुसल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन बिश्राम।

जब लिंग भजत न राम कहुँ सोक धाम तिज काम ॥ ४६ ॥
तब लिंग हुद्यँ वसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥
जब लिंग उर न बसत रघुनाथा । धरें चाप सायक किंट भाथा ॥
ममता तरुन तमी अधिआरी । राग द्वेष उल्रूक सुखकारी ॥
तब लिंग वसति जीव मन माहीं । जब लिंग प्रभु प्रताप रिव नाहीं॥
अब मैं कुसल मिटे भय भारे । देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिविध भव सूला॥
मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ॥
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहिं प्रभु हरिष हुद्यँ मोहि लावा

दो०-अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज ।

देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पद कंज ॥ ४७ ॥ सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ । जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ ॥ जौं नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तिक मोही ॥ तिज मद मोह कपट छल नाना । करउँ सद्य तेहि साधु समाना ॥ CC-0जनमिक्षानका बंधुः सुतवासागा (आसुकार भागव सुद्धार परिकार) सब के ममता ताग बटोरी। मम पद मनिह बाँघ बरि डोरी।। समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय निहं मन माहीं।। अस सजन मम उर बस कैसें। छोभी हृदयँ बसइ धनु जैसें।। तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। धरउँ देह निहं आन निहोरें।।

दो॰-सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम । ते नर प्रान समान मम जिन्ह कें द्विज पद प्रेम ॥ ४८ ॥

सुनु लंकेस सकल गुन तोरें। तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें।।
राम बचन सुनि बानर ज्या। सकल कहिं जय कृपा बरूया।।
सुनत बिभीषनु प्रभु के बानी। निहं अघात अवनामृत जानी।।
पद अंबुज गिं बारिं बारा। हृद्यँ समात न प्रेमु अपारा।।
सुनहु देव सचराचर स्वामी। प्रनतपाल उर अंतरजामी।।
उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही।।
अब कृपाल निजभगित पावनी। देहु सदा सिव मन भावनी।।
एवमस्तु कि प्रभु रनधीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा।।
जदिष सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोघ जग माहीं।।
अस कि हराम तिलक तेहि सारा। सुमन बृष्टि नम भई अपारा।।

हो॰-रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । जरत विभीषनु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड ॥४९(क)॥ जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ ।

CC-0. ASIसोह्बंबद्यासिओछलहित्रक्रक्रिलेट्डारख्यास्था। क(सा)।

अस प्रभु छाड़ि भजिं जे आना। ते नर पसु बिनु पूँछ विषाना।।
निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कि कुल मन भावा।।
पुनि सर्वग्य सर्व उर बासी। सर्वरूप सब रहित उदासी।।
बोले बचन नीति प्रतिपालक। कारन मनुज दनुज कुल घालक॥
सुनु करीस लंकापित बीरा। केहि विधि तरिअ जलिंध गंभीरा॥
संकुल मकर उरग झष जाती। अति अगाध दुस्तर सब भाँती॥
कह लंकेस सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु सोषक तब सायक॥
जद्यपि तदिप नीति असि गाई। बिनय करिअ सागर सन जाई॥

दो०-प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि। बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥५०॥

सखा कही तुम्ह नीिक उपाई। करिअ दैव जो होइ सहाई॥
मंत्र न यह लिछमन मन भावा। राम बचन सुनि अति दुखपावा
नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोिप असिंधु करिअ मन रोसा॥
कादर मन कहुँ एक अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा॥
सुनत बिहिस बोले रघुबीरा। ऐसेिहं करब धरहु मन धीरा॥
अस किह प्रभु अनुजिह समुझाई। सिंधु समीप गए रघुराई॥
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिर्छ नाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई॥
जबहिं बिभीषन प्रभु पिहं आए। पार्ले रावन दूत पठाए॥

दो०—सक्छ चरित तिन्ह देखे घरें कपट कपि देह। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jemmu Collection, An eGangotri Initiative प्रभु गुन हर्द्य सराहर्हि सरनागत पर नेह॥५१॥ प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ ॥
रिपु के दूत किपन्ह तब जाने । सकल बाँधि किपीस पिहें आने ॥
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर । अंग भंग किर पठवहु निसिचर ॥
सुनि सुग्रीव बचंन किप धाए । बाँधि कटक चहु पास िकराए ॥
बहु प्रकार मारन किप लागे। दीन पुकारत तदिप न त्यागे ॥
जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस के आना ॥
सुनिल्लिमन सब निकट बोलाए । दया लागि हँसि तुरत छोड़ाए॥
रावन कर दीजहु यह पाती। लिछिमन बचन वाचु कुल्धाती॥

दो०-कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेसु उदार। सीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार॥५२॥

तुरत नाइ लिछमन पद माथा। चले दूत बरनत गुन गाथा।। कहत राम जसु लंकाँ आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥ विहिस दसानन पूँछी बाता। कहिस न सुक आपनि कुसलाता पुनि कहु खबरि विभीषन केरी। जाहि मृत्यु आई अति नेरी॥ करत राज लंका सठ त्यागी। होइहि जब कर कीट अभागी॥ पुनि कहु भाछ कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चिल आई॥ जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयउ मृतुल चित सिंधु बिचारा कहु तपसिन्ह के बात बहोरी। जिन्ह के हृदयँ त्रास अति मोरी॥

हो ०-की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर ।

CC-0. ASI Sमाइवित क रिष्टु , युक्त तो ज बळा बहुता , जिल्द बी तुता तो ता आ असे।।

नाथ कृपा करि पूँछेहु जैसें। मानहु कहा कोध तिज तैसें॥
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा। जातिहें राम तिलक तेहि सारा॥
रावन दूत हमिह सुनि काना। किपन्ह बाँधि दीन्हें दुख नाना॥
श्रवन नासिका काटें लागे। राम सपथ दीन्हें हम त्यागे॥
पूँछिहु नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरिन न जाई॥
नाना बरन भाछ किप धारी। बिकटानन विसाल भयकारी॥
जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। सकल किपन्ह महँ तेहि बछ थोरा
अमित नाम भट किटन कराला। अमित नाग बल विपुल विसाला

दो०-द्विबिद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासि । द्विधमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि ॥५४॥

ए किप सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना।।
राम कुपाँ अतुलित बल तिन्हहीं। तृन समान त्रैलोकिह गनहीं ॥
अस मैं सुना अवन दसकंधर। पदुम अठारह जूथप बंदर॥
नाथ कटक महँ सो किप नाहीं। जो न तुम्हिह जीते रन माहीं॥
परम क्रोध मीजिहें सब हाथा। आयसु पै न देहिं रघुनाथा।।
सोषिहें सिंधु सिहत झष ब्याला। पूरिहें न त भिर कुधर विसाला।।
मिद गर्द मिलविह दससीसा। ऐसेइ बचन कहिं सब कीसा।।
गर्जीहं तर्जीहें सहज असंका। मानहुँ ग्रसन चहत हिं लंका॥

दो०—सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम । CC-0. ASI शवनाक सिंधिक कि कि कि सिंपिक स्वीहि सिंपिक शिवास राम तेज बल बुधि बिपुलाई। सेष सहस सत सकहिं न गाई॥
सक सर एक सोषि सत सागर। तव भाति पूँछेउ नय नागर॥
तासु बचन सुनि सागर पाहीं। मागत पंथ कृपा मन माहीं॥
सुनत बचन विहसा दससीसा। जों असि मित सहाय कृत कीसा॥
सहज भीरु कर बचन दृदाई। सागर सन ठानी मचलाई॥
मूढ़ मृषा का करिस बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई॥
सचिव सभीत बिभीषन जाकें। बिजय बिभूति कहाँ जग ताकें।
सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी। समय बिचारि पत्रिका काढ़ी॥
रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती॥
बिहिस बाम कर लीन्ही रावन। सिचव बोलि सठ लाग बचावन॥

दो०-बातन्ह मनिह रिझाइ सठ जिन घालिस कुल खीस।
राम बिरोध न उबरिस सरन बिष्नु अज ईस ॥५६(क)॥
की तिज मान अनुज इव प्रभु पद पंकज मृंग।
होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥५६(ख)॥

सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सबिह सुनाई।।
भूमि परा कर गहत अकासा। छघु तापस कर बाग बिलासा।।
कह सुक नाथ सत्य सब बानी। समुझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी।।
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु बिरोधा।।
अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ।।

CC-मिल्ला क्रामा बुरुह पर ए अक्रीलिए जार अपराध न एकज भरिही।

जनकसुता रघुनाथिह दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कीजे॥ जब तेहिं कहा देन वैदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही॥ नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ। कुपासिंधु रघुनायक जहाँ॥ किर प्रनामु निज कथा सुनाई। राम कुपाँ आपिन गित पाई॥ रिषि अगस्ति कीं साप भवानी। राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी॥ बंदि राम पद बारहिं बारा। मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा हो०-बिनय न मानत जल्लिध जड़ गए तीनि दिन बीति।

बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति॥५०॥
लिखिमन बान सरासन आन्। सोशों बारिधि विसिख कुसान्॥
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती। सहज कुपन सन सुंदर नीती॥
ममता रत सन ग्यान कहानी। अति लोभी सन विरित बखानी॥
कोधिहि सम कामिहि हरिकथा। ऊसर बीज बएँ फल जथा॥
अस कि रघुपित चाप चढ़ावा। यह मत लिखमन के मन भावा॥
संधाने उपमु विसिख कराला। उठी उद्धि उर अंतर ज्वाला॥
मकर उरग झष गन अकुलाने। जरत जंतु जलनिधि जब जाने॥
कनक यार भिर मिन गन नाना। विष्र रूप आयउ तिज माना॥
दो०—काटेहिं पड कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच।

बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पइ नव नीच ॥५८॥ सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे॥ टर्मगम्हसमीरूजम्हाजल थरमी॥ इन्ह्याङ्गाथ सहस्रक्षः करनी॥ तव प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेतु सब प्रंथिन गाए।।
प्रभु आयसु जेहि कहूँ जस अहई। सो तेहि भाँति रहें सुख लहई।।
प्रभु भल कीन्ह मोहि भिख दीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही।।
ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी।।
प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतरिहि कटकुन मोरि बड़ाई।।
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई। करौं सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई॥

दो॰-सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाइ । जेहि बिधि उतरै कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ॥५९॥

नाय नील नल किप दोउ भाई। लिरकाई रिषि आसिष पाई॥
तिन्ह के परस किएँ गिरि भारे। तिरहिं जलिंध प्रताप तुम्हारे॥
में पुनि उर घरि प्रभु प्रभुताई। किरिहउँ बल अनुमान सहाई॥
एहि विधिनाथ पयोधिवँधाइआ। जेहिं यह सुजसु लोक तिहुँ गाइआ
एहिं सर मम उत्तर तट बासी। हतहु नाथ खल नर अघरासी॥
सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतिं हरी राम रनधीरा॥
देखि राम बल पौक्ष भारी। हरिषपयोनिधि भयउ सुखारी॥
सकल चरित किह प्रभुहि सुनावा। चरन बंदि पायोधि सिधावा॥

छं०-निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ। यह चरित कल्जि मलहर जथामति दास तुलसी गायऊ॥ सुख भवन संसय समन दवन बिषाद रघुपति गुन गना। CC-0. सिक्सकुल शास भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना॥ \* रामचरितमानस \*

8000

दो०-सक्छ सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान।
सादर सुनिह ते तरिह भव सिंधु बिना जलजान॥६०॥
मासपारायण, चौवीसवाँ विश्राम
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकछुषविध्वंसने
पञ्चमः सोपानः समाप्तः।
(सुन्दरकाण्ड समाप्तः)



॥ श्रीरामाय नमः ॥

## श्रीरास्चरितमानस

लंकाकाण्ड



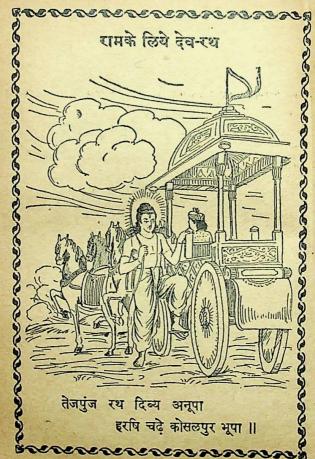

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकी वलभो विजयते

## श्रीरामचरितमानस

## षष्ठ सोपान

(लंकाकाण्ड)

## श्लोक

रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् । मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुवीशरूपम् ॥१॥ शङ्कोन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं शार्द्रुलचर्माम्बरं CC-काल्कुशालक्षुश्रस्माणभूनंmu Collection क्राक्टुस्ट्रियम् सार्वावाध्य काशीशं कलिकस्मषीघरामनं कल्याणकल्पद्धमं नौमीड्यं गिरिजापितं गुणनिधिं कन्दर्पहं राङ्करम् ॥२॥ यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमि दुर्लभम्। खलानां दण्डकृद्योऽसो शङ्करः शं तनोतु मे॥३॥

दो० - छव निमेष परमानु जुग बरष कछप सर चंड।
भजिस न मन तेहि राम को काछ जासु कोदंड॥
सो० - सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोछि प्रभु अस कहेउ।
अब बिछंबु केहि काम करहु सेतु उतरे कटकु॥
सुनहु भानुकुछ केतु जामवंत कर जोरि कह।
नाथ नाम तव सेतु नर चिह भव सागर तरहिं॥

यह लघु जलिंध तरत कित बारा । अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी । सोपेड प्रथम पयोनिधि बारी ॥ तव रिपु नारि रुदन जल धारा । भरेड बहोरि भयउ तेहिं खारा॥ सुनि अति उकुति पवनसुत केरी । हरषे किप रघुपित तन हेरी ॥ जामवंत बोले दोड भाई । नल नीलिह सब कथा सुनाई ॥ राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥ बोलि लिए किप निकर बहोरी । सकल सुनहु बिनती कछु मोरी ॥ राम चरन पंकज उर धरहू । कौतुक एक भाछ किप करहू ॥ धावहु मर्कट बिकट बरूथा । आनहु बिटप गिरिन्ह के जूया ॥ СС-0. सुनिक्काकिश्वाका क्रिक्टिक्ट्रिक्ष । अनिहु बिटप गिरिन्ह के जूया ॥ दो॰-अति उतंग गिरि पादप लीलहिं लेहिं उठाइ। आनि देहिं नल नीलहि रचहिं ते सेतु बनाइ॥ १॥

सैल बिसाल आनि किप देहीं। कंदुक इव नल नील ते लेहीं। देखि सेतु अति सुंदर रचना। विहिस कुपानिधि बोले बचना।। परम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा अमित जाइ निहं बरनी।। किरहउँ इहाँ संभु थापना। मोरे हृद्यँ परम कलपना।। सुनि कपीस बहु दूत पठाए। मुनिबर सकल बोलि ले आए।। लिंग थापि बिधिवत किर पूजा। सिव समान प्रिय मोहिन दूजा।। सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपने हुँ मोहिन पावा।। संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मित थोरी।।

दो०-संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास।

ते नर करिंह कलप भिर घोर नरक महुँ बास ॥ २ ॥ जे रामेस्वर दरसनु करिहिंहें। ते तनु तिज मम लोक सिधरिहिंहें जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि।। होइ अकाम जो छल तिज सेइहि। भगित मोरि तेहि संकर देइहि॥ मम कृत सेतु जो दरसनु करिही। सो बिनु अम भवसागर तरिही।। राम बचन सब के जिय भाए। मुनिबर निज निज आश्रम आए॥ गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करिंह प्रनत पर प्रीती।। बाँधा सेतु नील नल नागर। राम कृपाँ जसु भयउ उजागर।। द्युइहिंड।आनक्ष्या सोहिंह जोई।।। सोहिंह क्षानहिंदा सोहिंह जोई।।।

महिमा यह न जलि कहं बरनी। पाहन गुन न किपन्ह कह करनी दो ० – श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान।

ते मितमंद जे राम तिज भजिह जाइ प्रश्रु आन ॥ ३ ॥ वाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा॥ चली सेन कछु बरिन न जाई। गर्जिह मर्कट भट समुदाई॥ सेतुबंध ढिग चढ़ि रघुराई। चितव कृपाल सिंधु बहुताई॥ देखन कहुँ प्रभु कहना कंदा। प्रगट भए सब जलचर बृंदा॥ मकर नक नाना झष ब्याला। सत जोजन तन परम बिसाला॥ अइसेउ एक तिन्हिं जे खाहीं। एकन्ह कें डर तेपि डेराहीं॥ प्रभुहि विलोकिहें टरिह न टारे। मन हरिषत सब भए सुखारे॥ तिन्ह कीं ओट न देखिअ बारी। मगन भए हिर रूप निहारी॥ चला कटकु प्रभु आयसुपाई। को किह सक कि। दल विपुलाई॥

दो - सेतुबंध भइ भीर अति किप नभ पंथ उड़ाहिं।

अपर जलचरिन्ह ऊपर चिंद चिंद पारिह जाहिं॥ ४॥
अस कौतुक बिलोकि द्रौ भाई। बिहँसि चले कृपाल रघुराई॥
सेन सहित उतरे रघुबीरा। किंह न जाइ किंप जूथप भीरा॥
सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकल किंपन्ह कहुँ आयस दीन्हा
खाहु जाइ फल मूल सुहाए। सुनत भालु किंप जह तह धाए॥
सब तह फरे राम हित लागी। रितु अह कुरितु काल गति त्यागी

CC-0. स्डाहिंसाधुकारक किंद्र प्रकृत्वाबिंश। संकार मुल्लिखर प्रकृतिविश्वा

जहँ कहुँ फिरत निसाचर पाविहें। घेरि सकल बहु नाच नचाविहें।। दसनिन्ह काटि नासिका काना। किह प्रभु सुजसु देहिं तब जाना।। जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनिह कही सब बाता।। सुनत श्रवन बारिधि बंधाना। दस मुख बोलि उठा अकुलाना।।

द्रो०-बाँध्यो बनिनिधि नीरिनिधि जलिधि सिंधु बारीस । सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥ ५॥

निज विकलता विचारि बहोरी । विहँसि गयउ ग्रह करि भय भोरी।।
मंदोदरीं सुन्यो प्रभु आयो । कौतुकहीं पायोधि बँधायो ॥
कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर वानी ॥
चरन नाइ सिरु अंचल रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा
नाथ बयर कीजे ताही सों । बुधि बलसिक अजीति जाही सों
तुम्हहि रघुपतिहि अंतर कैसा । खलु खद्योत दिनकरिह जैसा ॥
अतिवल मधु कैटभ जेहिं मारे । महाबीर दितिसुत संघारे ॥
जेहि बलि बाँधि सहसभुज मारा । सोइ अवतरे उहरन महि भारा॥
तासु विरोध न कीजिअ नाथा। काल करम जिव जाकें हाथा ॥

दो०-रामहि सौंपि जानकी नाइ कमल पद माथ।

सुत कहुँ राज समिष बन जाइ भिज्ञ रघुनाथ ॥ ६ ॥
नाथ दीनदयाल रघुराई। बाघउ सनमुख गएँ न खाई॥
चाहिअ करन सो सब करि बीते। तुम्ह सुर असुर चराचर जीते॥

cc-संत्र कहुँ ब्रिक्कि हिंदी हैं। दुसानन । चौथेंपन जाइहि नुप कानन ॥

तासु भजनु कीजिअ तहँ भर्ता। जो कर्ता पालक संहर्ता॥ सोइ रघुवीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ ममता सब त्यागी॥ सुनिवर जतनु करिं जेहि लागी। भूप राजु तिज होिं विरागी॥ सोइ कोसलाधीस रघुराया। आयउ करन तोहि पर दाया॥ जों पिय मानहु मोर सिखावन। सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन

दो०-अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात । नाथ भजहु रघुनाथिह अचल होइ अहिवात ॥ ७॥

तब रावन मयसुता उठाई। कहै लाग खल निज प्रभुताई॥
सुनु तैं प्रिया बृथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना॥
बरुन कुबेर पवन जम काला। भुजबल जितेउँ सकल दिगपाला
देव दनुज नर सब वस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तोरें॥
नाना विधि तेहि कहेसि बुझाई। समाँ बहोरि बैठ सो जाई॥
मंदोदरीं हृदयँ अस जाना। काल बस्य उपजा अभिमाना॥
समाँ आइ मंत्रिन्ह तेहिं बूझा। करव कवन विधि रिपु सें जूझा॥
कहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा। बार बार प्रभु पूछहु काहा॥
कहिं कवन भय करिअ विचारा। नर किंप भाछ अहार हमारा॥

दो०-सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि।

नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि॥ ८॥ कहिं सचिव सठ ठकुर सोहाती । नाथ न पूर आव एहि भाँती ॥ ८८-बास्टिकिनाधिबएक लक्ष्मिक्षाना । तासुःकरिकमव अकुँक्षमु गाम्नागृह खुधा न रही तुम्हिह तव काहू । जारत नगर कस न धिर खाहू ॥

सुनत नीक आगें दुख पावा। सिचवन अस मत प्रभुहि सुनावा

जेहिं वारीस वँधायउ हेला। उतरेउ सेन समेत सुबेला॥
सो भनु मनुज खाव हम भाई। वचन कहिं सब गाल फुलाई॥
तात बचन मम सुनु अति आदर। जिन मन गुनहु मोहि करि कादर
प्रिय बानी जे सुनिहं जे कहिं। ऐसे नर निकाय जग अहिं॥
वचन परम हित सुनत कठोरे। सुनिहं जे कहिंते नर प्रभु थोरे॥
प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि प्रीती॥

दो०-नारि पाइ फिरि जाहिं जों तो न बढ़ाइअ रारि।

नाहिं त सन्मुख समर महि तात करिअ हिंठ मारि॥ ९॥
यह मत जौं मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार मुजमु जग तोरा॥
मुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मित सठ केहिं तोहि सिखाई
अवहीं ते उर संसय होई। बेनुमूल मुत भयहु घमोई॥
मुनि पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन किह बचन कठोरा॥
हित मत तोहि न लागत कैमें। काल बिवस कहुँ भेषज जैसें॥
संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुजवीसा॥
लंका सिखर उपर आगारा। अति बिचित्र तहँ होइ अखारा॥
बैठ जाइ तेहिं मंदिर रावन। लागे किंनर गुन गन गावन॥

बाजिहें ताल पखाउज बीना। तृत्य करिहं अपछरा प्रबीना॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative दो॰-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ विकास । परम प्रवक रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥ १०॥

इहाँ सुवेल सैल रघुवीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा॥
सिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य सम सुभ्र विसेषी॥
तहँ तह किसलय सुमन सुहाए। लिछमन रचि निज हाथ डसाए॥
ता पर हचिर मृदुल मृगछाला। तेहिं आसन आसीन कृपाला॥
प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा। बाम दिहन दिसि चाप निषंगा॥
दुहुँ कर कमल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लिंग काना॥
बङ्भागी अंगद हनुमाना। चरन कमल चापत विधि नाना॥
प्रभु पाछें लिछमन बीरासन। किट निषंग कर बान सरासन।।

दो०-एहि बिधि कृपा रूप गुन धाम रामु आसीन । धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा छयलीन ॥११(क)॥ पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक । कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपित सरिस असंक।११(ख)।

पूरब दिसि गिरिगुहा निवासी। परम प्रताप तेज वल रासी।।

मत्त नाग तम कुंभ विदारी। सिस केसरी गगन वन चारी।।

बिथुरे नभ मुकुताहल तारा। निसि मुंदरी केर सिंगारा।।

कह प्रभु सिस महुँ मेचकताई। कहहु काह निजनिज मित भाई

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। सिस महुँ प्रगट भूमि के झाँई।।

CC-0मोक्डिंड सहिल्क सिदिल्क हालोई (क्डास्ट मिर्स) स्वास्ति ।।

कोड कह जब विधि रित मुख कीन्हा। सार भाग सिस कर हिर लीन्हा।।
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं। तेहि मग देखिअनभ परिछाहीं।।
प्रभु कह गरल बंधु सिस केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा
विष संजुत कर निकर पसारी। जारत विरहवंत नर नारी।।

दो॰-कह हनुमंत सुनहु प्रभु सिस तुम्हार प्रिय दास । तव मूरति विधु उर बसति सोइ स्थामता अभास ॥१२(क)॥ नवाह्नपारायण, सातवाँ विश्राम

् पवन तनय के बचन सुनि विहँसे रामु सुजान। दिन्छन दिसि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान॥१२(ख)॥

देखु विभीषन दिन्छन आसा। घन घमंड दामिनी विलासा।।
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा। होइ वृष्टि जनु उपल कठोरा।।
कहत विभीषन सुनहु कृपाला। होइ न तिइत न वारिद माला।।
लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंघर देख अखारा।।
छत्र मेघडंबर सिर धारी। सोइ जनु जलद घटा अति कारी
मंदोदरी अवन ताटंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका।।
वाजिहें ताल मृदंग अनुपा। सोइ रव मधुर सुनहु सुर भूपा।।
प्रभु मुसुकान समुक्षि अभिमाना। चाप चढ़ाइ वान संधाना।।

दो ० - छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान।

सब कें देखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥१३ (क)॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative गु॰ रा॰ १७अस कौतुक करि राम सर प्रविसेड आइ निषंग। रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग॥१३(ख)॥

कंप न भूमि न मस्त विसेषा। अस्त्र सस्त्र कछु नयन न देखा॥ सोचिहं सब निज हृदय मझारी। असगुन भयउ भयंकर भारी॥ दसमुख देखि सभा भय पाई। बिहिस बचन कह जुगुति बनाई सिरउ गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही॥ सयन करहु निज निज यह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई॥ मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर मिह खसेऊ॥ सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपित बिनती मोरी॥ कंत राम बिरोध परिहरहू। जानि मनुज जिन हठ मन धरहू

दो०-बिस्वरूप रधुवंस मिन करहु वचन बिस्वासु।

लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु॥ १४॥
पद पाताल सीस अज धामा। अपर लोक अँग अँग विश्रामा॥
भृकुटि विलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घन माला॥
जासु प्रान अस्विनीकुमारा। निसि अरु दिवस निमेष अपारा॥
श्रवन दिसा दस वेद वखानी। मारुत स्वास निगम निज वानी
अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥
आनन अनल अंबुपित जीहा। उतपित पालन प्रलय समीहा॥
रोम राजि अष्टादस भारा। अस्थि सैल सरिता नस जारा॥

CC-0 उद्यार खुषा अध्यमो अञ्चातमा ( ) अस्थि सेल स्वात कहा कारा॥

दो०-अहंकार सिव बुद्धि अज मन सिस चित्त महान। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान ॥१५(क)॥ अस विचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयरु विहाह। प्रीतिकरहु रघुवीर पद सम अहिवात न जाह ॥१५(ख)॥

विहँसा नारि वचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बलवाना।।
नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं।।
साहस अनृत चपलता माया। भय अविवेक असौच अदाया।।
रिपु कर रूप सकल तें गावा। अति विसाल भय मोहि सुनावा।।
सो सब प्रिया सहज बस मोरें। समुझि परा प्रसाद अब तोरें।।
जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई। एहि विधि कहहु मोरि प्रभुताई।।
तब बतकही गूढ़ मृगलोचिन। समुझत सुखद सुनत भय मोचिन
मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ। पियहि काल बस मित भ्रम भयऊ

दो ० – एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध।

सहज असंक छंकपति सभाँ गयउ मद अंध ॥१६(क)॥

सो०-फूलइ फरइ न वेत जदपि सुधा बरपहिं जलद ।

मूरुख हृद्यं न चेत जों गुर मिलहिं बिरंचि सम ॥१६(ख)॥ इहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई॥ कहहु बेगि का करिअ उपाई। जामवंत कह पद सिरु नाई॥ सुनु सर्वग्य सकल उर बासी। बुधि बल तेज धर्म गुन रासी॥

मंत्र कहुउँ निजमति अनुसारा । दूत पठाइध वालिकुमारा ॥ CC-0. ASI Stringgar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative नीक मंत्र सब के मन माना। अंगद सन कह कृपानिधाना॥ बालितनय बुधि बल गुन धामा। लंका जाहु तात मम कामा॥ बहुत बुझाइ तुम्हिह का कहऊँ। परम चतुर में जानत अहऊँ॥ काजु हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई॥ सो०-प्रभु अग्या धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ।

सोई गुनसागर ईस सम कृपा जा पर करहु ॥१७(क)॥ स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियउ। अस विचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हियउ॥१७(ख)॥

बंदि चरन उर धरि प्रभुताई। अंगद चलेउ सबहि सिंह नाई॥ प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन वाँकुरा वालिसुत वंका॥ पुर पैठत रावन कर वेटा। खेलत रहा सो होइ गै भेटा॥ बातिहं बात करप बिह, आई। जुगल अतुल वल पुनि तहनाई॥ तेहिं अंगद कहुँ लात उठाई। गहि पद पटकेउ भूमि भवाँई॥ निसचर निकर देखि भट भारी। जहँ तहँ चलेन सकहिं पुकारी॥ एक एक सन मरमु न कहहीं। समुझि तासु वध चुप करि रहहीं भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कि लंका जेहिं जारी॥ अब धों कहा करिहि करतारा। अति सभीत सब करिहं बिचारा॥ बिनु पूछें मगु देहिं दिखाई। जेहि विलोक सोइ जाइ सुखाई॥ दो०-गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज।

CC-0. ASI Sinagal देशहा, उद्मानित क्रालिस क्र

तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा॥
सुनत बिहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा॥
आयसु पाइ दूत बहु धाए। किपकुंजरिह बोलि लै आए॥
अंगद दीख दसानन बैसें। सहित प्रान कजलिगिर जैसें॥
भुजा बिटप सिर सुंग समाना। रोमावली लता जनु नाना॥
मुख नासिका नयन अरु काना। गिरि कंदरा खोह अनुमाना॥
गयउ सभाँ मन नेकु न सुरा। बालितनय अतिबल बाँकुरा॥
उठे सभासद कपि कहुँ देखी। रावन उर भा कोध बिसेषी॥

राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभाँ सिरु नाइ।

राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभाँ सिरु नाइ॥१९॥

कह दसकंठ कवन तें बंदर। मैं रघुवीर दूत दसकंघर॥

मम जनकि तोहि रही मिताई। तव हित कारन आयउँ भाई॥

उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती॥

वर पायहु कीन्हेहु सब काजा। जीतेहु लोकपाल सब राजा॥

नृप अभिमान मोह वस किंवा। हरि आनिंहु सीता जगदंबा॥

अबसुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छिमिहि प्रभु तोरा॥

दसन गहहु तुन कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निजनारी॥

सादर जनकसुता करि आगें। एहि विधि चलहु सकल भय त्यागें

दो०-प्रनतपाल रघुवंसमिन त्राहि त्राहि अव मोहि। CC-0. ASI आरब्धुविस्तिहाल सुबाताल मुख्याल स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स रे किपपोत बोल संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी॥
कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि नातें मानिए मिताई॥
अंगद नाम बालि कर बेटा। तासों कबहुँ भई ही भेटा॥
अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर मैं जाना॥
अंगद तहीं बालि कर बालक। उपजेहु बंस अनल कुल घालक॥
गर्भ न गयउ ब्यर्थ तुम्ह जायहु। निज मुख तापस दूत कहायहु॥
अब कहु कुसल बालि कहँ अहई। बिहँसि बचन तब अंगद कहई॥
दिन दस गएँ वालि पहिं जाई। बूझेहु कुसल सखा उर लाई॥
राम बिरोध कुसल जिस होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई॥
सुनु सठ भेद होइ मन ताकें। श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाकें॥

दो०-हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दससीस। अंधउ बिधर न अस कहिहं नयन कान तव बीस ॥२१॥

सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥
तासु दूत होइ हम कुल बोरा। अइसिहुँ मित उर बिहर न तोरा॥
सुनि कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी॥
खल तब कठिन बचन सब सहऊँ। नीति धर्म मैं जानत अहऊँ॥
कह कपि धर्मसीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी॥
देखी नयन दूत रखवारी। बूड़ि न मरहु धर्म ब्रतधारी॥
कान नाक बिनु भगिनि निहारी। छमा कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी॥

Сट अमेंस्डिस्डा। ब्राब टालाक, जागी। पर्णान पर सुर हमहुँ विकास सिनि

दो०—जिन जल्पिस जड़ जंतु किप सठ बिलोकु सम बाहु । लोकपाल बल बिपुल सिस ग्रसन हेतु सब राहु ॥२२(क)॥ पुनि नभ सर सम कर निकर कमलिन्ह पर किर बास । सोभत भयउ मराल इव संभु सिहत कैलास ॥२२(ख)॥

तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद। मोसन मिरिहि कवन जोधा बद तव प्रभु नारि बिरहें बलहीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना।। तुम्ह सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। सो कि होइ अब समरारूढ़ा॥ सिल्पि कर्म जानिहं नल नीला। है किप एक महा बलसीला॥ आवा प्रथम नगर जेहिं जारा। सुनत बचन कह बालिकुमारा॥ सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। साँचेहुँ कीस कीन्ह पुर दाहा॥ रावन नगर अल्प किप दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन॥ चलइ बहुत सो बीर नहोई। पठवा खबिर लेन हम सोई॥

दो०—सत्य नगरु किप जारेउ बिनु प्रभु आयसु पाइ।

फिरि न गयउ सुग्रीव पिहं तेहिं भय रहा लुकाइ॥२३(क)॥

सत्य कहिंदसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह।

कोउ न हमारें कटक अस तो सन लरत जो सोह॥२३(ख)॥

प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि।

CC-0. Aऔं अग्रापु कि लाश में इक्तिह सक्ति के इह स्थे के तुप बि । ते के (प्र)।

जचिप छघुता राम कहुँ तोहि वधें बड़ दोष।
तदिप कठिन दसकंठ सुनु छन्न जाति कर रोष ॥२६(घ)॥
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृद्य दहेउ रिपुकीस।
प्रतिउत्तर सड़िसन्ह मनहु काढ़त भट दससीस ॥२३(ङ)॥
हँसि बोलेउ दसमोलि तब किप कर बड़ गुन एक।
जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक ॥२३(च)॥

धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जह तह नाचइ परिहरि लाजा।। नाचि कृदि करि लोग रिझाई। पति हित करइ धर्म निपुनाई॥ अंगद स्वामिभक्त तव जाती। प्रभु गुन कस न कहिस एहि भाँती में गुन गाहक परम सुजाना। तव कटु रटनि करउँ नहिं काना॥ कह कपि तव गुन गाहकताई। सत्य पवनसुत सोहि सुनाई॥ बन विधंसि सुत विध पुर जारा। तदपि न तेहिं कछु कृत अपकारा सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई। दसकंधर में कीन्हि ढिठाई।। देखेउँ आइ जो कछु किप भाषा। तुम्हरें लाज न रोष न माखा।। जौं असि मित पितु खाए कीसा। कहि अस बचन हँसा दससीसा।। पितिह खाइ खातेउँ पुनि तोही। अवहीं समुझि परा कछु मोही।। बालि विमल जस भाजन जानी। हतउँ न तोहि अधम अभिमानी।। कहु रावन रावन जग केते। मैं निज श्रवन सुने सुनु जेते।। बलिहि जितन एक गयउ पताला। राखें उ वाँधि सिसुन्ह ह्यसाला CC खेळ हिं Sanagar धारहिं Jamer एक दिनम् अपिक दिनम् एक वहोरि सहसभुज देखा। धाइ घरा जिमि जंतु विसेषा ॥ कौतुक लागि भवन लै आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा॥

क्रि-एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि कीं काँख । इन्ह सहँ रावन तें कवन सत्य बदहि तिज माख ॥२४॥

सुनु सठ सोइ रावन वलसीला। हरिगरिजान जासु भुज लीला।। जान उमापित जासु सुराई। पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई।। सिर सरोज निज करिन्ह उतारी। पूजेउँ अमित वार त्रिपुरारी।। भुज विक्रम जानिहं दिगपाला। सठ अजहूँ जिन्ह के उरसाला।। जानिहं दिग्गज उर किठनाई। जब जब भिरउँ जाइ बरिआई।। जिन्ह के दसन कराल न फूटे। उर लागत मूलक इव टूटे।। जासु चलत डोलित इमि धरनी। चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी सोइ रावन जग विदित प्रतापी। सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी।।

दो०-तेहि रावन कहँ छघु कहिस नर कर करिस बखान। रे किप बर्बर खर्ब खरु अब जाना तव ग्यान॥२५॥

सुनि अंगद सकोप कह वानी। वोछ सँभारि अधम अभिमानी॥
सहसबाहु भुज गहन अपारा। दहन अनल सम जासु कुठारा॥
जासु परसु सागर खर धारा। बूड़े नृप अगनित बहु बारा॥
तासु गर्व जेहि देखत भागा। सो नर क्यों दससीस अभागा॥
राम मनुज कस रे सठ वंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥

CC-प्रमुडासुरावेन्तुवन्द्वमस्ट्रावन्त्रता ट्रेआन्टराव्हान्त्रता अस्वत्रस्त्राचीम्यून्याप्री

बैनतेय खग अहि सहसानन। चिंतामनि पुनि उपल दसानन।। सुनु मतिमंद लोक वैकुंठा। लाभिकरघुपति भगति अकुंठा।। दो०-सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुरजारि।

कस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुत मारि ॥२६॥ सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजिस न कृपासिंधु रघुराई॥ जों खल भएसि राम कर द्रोही। ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही॥ मृढ बृथा जिन मारिस गाला। राम वयर अस होइहि हाला।। तव सिर निकर कपिन्ह के आगें। परिहृहिं धरिन राम सर लागें॥ ते तव सिर कंदुक सम नाना। खेलिहहिं भाछ कीस चौगाना॥ जबिहं समर कोपिहि रघुनायक। छुटिइहिं अति कराल बहु सायक तव कि चलिहि अस गाल तुम्हारा। अस विचारि भजु राम उदारा सुनत बचन रावन परजरा। जरत महानल जनु घृत परा।।

दो०-कुंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि। मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेउँ चराचर झारि ॥२७॥

सठ साखामुग जोरि सहाई। बाँघा सिंधु इहइ प्रभुताई॥ नाघि खग अनेक वारीसा। सूर न होहिं ते सुनु सब कीसा।। मम भुज सागर वल जल पूरा। जहँ वूड़े वहु सुर नर सूरा।। बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा।। दिगपालन्ह में नीर भरावा। भूप सुजस खल मोहि सुनावा।।

CC-0 ने दे समर्थ सुर्भेट तिव माया पुषित्यान के दिवाद्या Initiative

तौ बसीठ पठवत केहि काजा। रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा।। इरगिरि मथन निरखु मम बाहू।पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू॥ दो०—सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहिं सीस।

हुने अनल अति हरष वहु बार साखि गौरीस ॥२८॥ जरत विलोकें जबहिं कपाला। बिधि के लिखे अंक निज भाला। नर कें कर आपन बध बाँची। हसे उँ जानि विधि गिरा असाँची ॥ सोउ मन समुझि त्रास नहिं मोरें। लिखा विरंचि जरठ मित भोरें।। आन बीर बल सठ मम आगें। पुनि पुनि कहिस लाज पित त्यागें कह अंगद सलज जग माहीं। रावन तोहि समान कोउ नाहीं॥ लाजवंत तब सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहिंस न काऊ सिर अह सैल कथा चित रही। ताते बार बीस तैं कही॥

सो भुजबल राखेहु उर घाली। जीतेहु सहसवाहु बलि बाली।। सुनु मितमंद देहि अब पूरा। कार्टे सीस कि होइअ सूरा॥ इंद्रजालि कहुँ कहिअ न बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा॥

ते निहं सूर कहाविं समुक्षि देख मितमंद ॥२९॥ अव जनि वतवढ़ाव खल करही। सुनु मम वचन मान परिहरही।। दसमुख में न वसीठीं आयउँ। असविचारि रघुवीर पठायउँ॥ बार बार अस कहइ कृपाला। निहंगजारि जसुवधें सुकाला॥ СС-सन्साहुँ समुद्धि हाहत पुमुक्तेरे । सहे जुँ कठोर बुच्चन सुक्तोंडे ॥ नाहिं त करि मुख भंजन तोरा। लै जाते उँ सीतिह बरजोरा ॥ जाने उँ तव बल अधम सुरारी। सूनें हिर आनिहि परनारी॥ तैं निसिचर पित गर्व बहूता। मैं रघुपित सेवक कर दूता॥ जौं न राम अपमानहि डरऊँ। तोहि देखत अस कौतुक करऊँ॥

दो०-तोहि पटिक मिह सेन हित चौपट करि तव गाउँ। तव जुबितन्ह समेत सठ जनकसुतिह है जाउँ॥३०॥

जों अस करों तदि न वड़ाई। मुएहि वधें नहिं कछु मनुसाई।। कोल कामवस कृपिन विमृदा। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा।। सदा रोगवस संतत कोधी। विष्नु विमुख श्रुति संत विरोधी।। तनु पोषक निंदक अब खानी। जीवत सब सम चौदह प्रानी।। अस बिचारि खल बधउँ न तोही। अब जिन रिस उपजाविस मोही।। सुनि सकोप कह निसिचर नाथा। अधर दसन दिस मीजत हाथा।। रे किप अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बिड़ कहसी।। करु जल्पिस जड़ किप बल जाकें। वल प्रताप बुधि तेज न ताकें।।

दो॰ – अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनवास । सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसि दिन मम त्रास॥३१(क)॥ जिन्ह के बल कर गर्ब तोहि अइसे मनुज अनेक । खाहि निसाचर दिवस निसि मूढ़ समुद्ध तजि टेक ॥३१(ख)॥ जब तेहिं कीन्हि राम कै निंदा। क्रोधगंत अति भयउ कपिंदा॥

СС-हिर्नि हुन्हित्त हो के निद्धा । क्षेत्र व अति भयउ कपिंदा ।।

कटकटान किपकुंजर भारी। दुहु भुजदंड तमिक महि मारी।। डोलत घरिन सभासद खसे। चले भाजि भय मास्त प्रसे।। गिरत सँभारि उठा दसकंघर। भूतल परे मुकुट अति सुंदर।। कछु तेहिं लै निज सिरिन्ह सँवारे। कछु अंगद प्रभु पास पवारे।। आवत मुकुट देखि किप भागे। दिनहीं ल्र्क परन विधि लागे।। की रावन किर कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति धाए।। कह प्रभु हँसि जिन हृदयँ देशहू। ल्र्क न असिन केतु निहं राहू।। ए किरीट दसकंघर केरे। आवत वालितनय के पेरे।।

दो०-तरिक पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास । कौतुक देखिंद्दं भालु किप दिनकर सरिस प्रकास ॥३२(क)॥ उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाइ। धरहु किपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसुकाइ ॥३२(ख)॥

पहि बिधि बेगि सुभट सब धावहु । खाहु भाछ किप जह जह पावहु मर्कटहीन करहु महि जाई। जिअत धरहु तापस द्वौ भाई ॥ पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा॥ मह गर काटि निलज कुलघाती। बल बिलोकि बिहरित निहं छाती रे त्रिय चोर कुमारग गामी। खल मल रासि मंदमित कामी॥ सन्यपात जलपि दुर्बादा। भएसि कालबस खल मनुजादा॥ याको पछ पावहिंगो आगें। बानर भाछ चपेटिन्ह लागें॥

CC-0. Aष्ट्रा आतुम्म क्रांचा क्रांचा

गिरिहिं रसना संसय नाहीं। सिरिन्ह समेत समर महि माहीं॥

सो०-सो नर क्यों दसकंघ बालि बध्यो जेहिं एक सर । बीसहुँ लोचन/अंघ धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥३३(क)॥ तव सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर । तजउँ तोहि तेहि त्रास कटु जल्पक निसिचर अधम ॥३३(ख)॥

में तव दसन तोरिबे लायक। आयसु मोहिन दीन्हरधुनायक।। असि रिस होति दसउ मुख तोरौं। लंका गहि समुद्र महँ बोरौं ॥ गूलरि फल समान तव लंका। वसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका।। मैं बानर फल खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा॥ जुगुति सुनत रावन सुसुकाई। मूट सिखिहि कहँ बहुत झुठाई।। बालि न कवहुँ गाल अस मारा। मिलि तपसिन्ह तें भएसि लबारा॥ साँचेहुँ मैं लवार भुज बीहा। जों न उपारिउँ तव दस जीहा।। समुझि राम प्रताप कपि कोपा। सभा माझ पन करि पद रोपा।। जों मम चरन सकिस सठ टारी। फिरहिं रामु सीता मैं हारी।। सुनहु सुभट सब कह दससीसा। पद गहि घरनि पछारहु कीसा।। इंद्रजीत आदिक बलवाना। हरिष उठे जह तह भट नाना।। झपटहिं करि वल विपुल उपाई। पद न टरइ वैठहिं सिरु नाई।। पुनि उठि झपटहिं सुर आराती। टरइन कीस चरन एहि भाँती॥ Cजुरुष अओणीशिवामि एउरांगरी १५मि विधिय निहं एकि स्थिति । क्रिंग्-कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ। क्षपटिह टरें न किप चरन पुनि बैठिहें सिर नाइ॥३४(क)॥ भूमि न छाँड़त किप चरन देखत रिपु मद भाग। कोटि बिझ ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग॥३४(ख)॥

कपि वल देखि सकल हियँ हारे। उठा आपु कपि के परचारे।। गहत चरन कह बालिकुमारा। मम पद गहें न तोर उन्नारा।। गहिस न राम चरन सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई॥ भयउ तेजहत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि सिस सोहई ॥ सिंघासन बैठेउ सिर नाई।मानहुँ संपति सकल गँवाई॥ जगदातमा प्रानपति रामा। तासु विमुख किमि लह विश्रामा। उमा राम की भृकुटि विलासा। होइ विस्व पुनि पावइ नासा।। तृन ते कुलिस कुलिस तृन करई। तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥ पुनिकपिकही नीति विधिनाना। मान न ताहि काछ निअराना ॥ रिपु मद मिथ प्रभु सुजसु सुनायो। यह किह चल्यो बालि तृप जायो हतों न खेत खेलाइ खेलाई। तोहि अवहिं का करों बड़ाई॥ प्रथमहिं तासु तनय किप मारा। सो सुनि रावन भयउ दुखारा।। जातुधान अंगद पन देखी। भय ब्याकुल सब भए विसेषी॥

दो०—रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बल पुंज।

CC-0. ASI Shagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

साँझ जानि दसकंधर भवन गयउ बिलखाइ। मंदोदरीं रावनहि बहुरि कहा समुझाइ ॥३५(ख)॥ कंत समुक्षि मन तजहु कुमतिही। सोह न समर तुम्हिह रघुपतिही।। रामानुज लघु रेख खचाई। सोउनहिं नाघेहु असि मनुसाई॥ पिय तुम्ह ताहि जितव संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा॥ कौतुक सिंधु नाधि तव लंका। आयउ कपि केहरी असंका॥ रखवारे हित विपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा।। जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा॥ अब पति मृषा गाल जिन मारहु। मोर कहा कछु हृदयँ बिचारहु॥ पतिरघुपतिहि नृपति जनि मानहु।अग जग नाथ अतुल बल जानहु बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहिं मानेहि नीचा।। जनक सभाँ अगनित भूपाला। रहे तुम्हउ बल अतुल विसाला।। भंजि धनुष जानकी विआही। तव संग्राम जितेहु किन ताही।। सुरपति सुत जानइ बल थोरा। राखा जिअत आँखि गहि फोरा।। सूपनखा के गति तुम्ह देखी। तदिप हृदयँ नहिं लाज विसेषी।। दो०-बिध बिराध खर दूषनहि लीलाँ हत्यो कवंध।

रो०-बिध बिराध खर दूषनिह लीलाँ हत्यो कवंध। बालि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकंध॥ ३६॥

जेहिं जलनाथ बँधायउ हेला। उत्तरे प्रभु दल सहित सुबेला।। कारनीक दिनकर कुल केत्। दूत पठायउ तव हित हेत्।। <sup>CCसभी आसि केहिं</sup> सिंबी कुल मधा स्थिर बेस्ट्यी महुँ मृगयिति प्राणी। अंगद हनुमत अनुचर जाके। रन बाँकुरे बीर अति बाँके।।
तेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहू। मुधा मान ममता मद बहहू।।
अहह कंत कृत राम बिरोधा। काल विवस मन उपज न बोधा।।
काल दंड गिह काहु न मारा। हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा।।
निकट काल जेहि आवत साई। तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई।।

दो॰-दुइ सुत मरे दहेउ पुर अजहुँ पूर पिय देहु। कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेहु ॥३०॥

नारि यचन सुनि विसिख समाना । समाँ गयउ उठि होत विहाना।।
बैठ जाइ सिंघासन फूली। अति अभिमान त्रास सव भूली।।
इहाँ राम अंगदिह बोलावा। आइ चरन पंकज सिंह नावा।।
अति आदर समीप बैठारी। बोले विहँसि कृपाल खरारी।।
बालितनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहु पूछउँ तोही।।
रावनु जातुधान कुल टीका। भुज बल अतुल जासु जग लीका।।
तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए। कहहु तात कवनी विधि पाए।।
सुनु सर्वय्य प्रनत सुखकारी। मुकुट न होहिं भूप गुन चारी।।
साम दान अह दंड विमेदा। उप उर वसहिं नाथ कह वेदा।।
नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जियं जानि नाथ पहिं आए।।

दो०-धर्महीन प्रभु पद बिमुख काल बिबस दससीस । CC-0. Asबेहिः प्रिक्टि प्रान् अगापा सनह को सलाधीस अहे द्वारा परम चतुरता श्रवन सुनि बिहँसे रामु उदार । समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ॥३८(स)॥ न

रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बोलाए॥ लंका बाँके चारि दुआरा। केहि बिधि लागिअ करहु विचारा॥ तब कपीस रिच्छेस विभीषन। सुमिरि हृदयँ दिनकर कुल भूषन करि बिचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा। चारि अनी किप कटकु बनावा॥ जथाजोग सेनापति कीन्हे। जूथप सकल बोलि तब लीन्हे॥ प्रभु प्रताप किह सब समुझाए। सुनि किप सिंघनाद किर धाए॥ हरिपत राम चरन सिर नाविहें। गिहि गिरि सिखर बीर सब धाविहें गर्जीहें तर्जीहें भालु किपीसा। जय रघुवीर कोसलाधीसा॥ जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु प्रताप किप चले असंका॥ घटाटोप किर चहुँ दिसि वेरी। मुखहिं निसान बजाविहें भेरी॥

दो ० - जयित राम जय लिछिमन जय कपीस सुग्रीव।

गर्जिहिं सिंघनाद किप भालु महा बल सींव ॥३९॥ लंकाँ भयउ कोलाहल भारी। सुना दसानन अति अहँकारी॥ देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई। विहँसि निसाचर सेन बोलाई॥ आए कीस काल के प्रेरे। छुधावंत सब निसिचर मेरे॥ अस किह अट्टहास सठ कीन्हा। यह बैठें अहार विधि दीन्हा॥ सभट सकल चारिहुँ दिसि जाहू। धरि धरि भालु कीस सब खाहू॥ CC-0 अभिराक्षभाह असी अभिमाना विकास कि स्विभिक्षत जिताना॥ चले निसाचर आयसु मागी। गहि कर भिंडिपाल बर साँगी।। तोमर मुद्गर परसु प्रचंडा। स्ल कृपान परिघ गिरिखंडा।। जिमि अक्नोपल निकर निहारी। धावहिं सठ खग मांस अहारी।। चौंच भंग दुख तिन्हिंह न सूझा। तिमि धाए मनुजाद अबूझा।।

दो०-नानायुध सर चाप धर जातुधान बल बीर । कोट कँगूरन्हि चिंद गए कोटि कोटि रनधीर ॥४०॥

कोट कॅगूरिन्ह सोहिं कैसे। मेरु के संगिन जनु घन बैसे। बाजहिं ढोल निसान जुझाऊ । सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ बाजिह भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर जाहिं दरारा।। देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा। अति बिसाल तनु भालु सुभट्टा।। धावहिं गनहिं न अवघट घाटा। पर्वत फोरि करहिं गहि बाटा।। कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जिहिं। दसन ओठ काटहिं अति तर्जिहिं। उत रावन इत राम दोहाई। जयित जयित जय परी लराई।। निसिचर सिखर समूह ढहावहिं। कूदि धरहिं कपि फेरि चलावहिं॥ छं - धरि कुधर खंड प्रचंड मर्कट भाल गढ़ पर डारहीं झपटिहें चरन गहि पटिक महि भिज चलत बहुरि पचारहीं॥ अति तरल तरुन प्रताप तरपहिं तमिक गढ़ चढ़ि चढ़ि गए। कपि भालु चिंद मंदिरन्ह जहँ तहँ राम जसु गावत भए॥ दो०-एक एक निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ।

दा०-एक एक । नालचर गाह पुनि कार्य चल पराइ ।

CC-0. अझा राज्यामुका रेक्टाम् राजानिता दिंशान्यतित Aप र उभावकृता। श्राप्तां प्रवार

राम प्रताप प्रबल किपज्था। मर्दिहिं निसिचर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जह तह वानर। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। चळे निसाचर निकर पराई। प्रवल पवन जिमि घन समुदाई। हाहाकार भयउ पुर भारी। रोवहिं बालक आतुर नारी। सब मिलि देहिं रावनहि गारी। राज करत एहिं मृत्यु हॅकारी। निज दल विचल सुनी तेहिं काना। फेरि सुभट लंकेस रिसाना। जो रन विमुख सुना मैं काना। सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्वसु खाइ भोग किर नाना। समर भूमि भए बल्लभ प्राना। उग्र वचन सुनि सकल डेराने। चले कोध किर सुभट लजाने। सन्मुख मरन वीर कै सोभा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा।

दो०-बहु आयुध धर सुभट सब भिरहिं पचारि पचारि। ब्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि॥४२॥

भय आतुर किए भाल कार परिव । त्रस्कान्ह भार ॥ इरा भय आतुर कि भागन लागे । जद्यिप उमा जीतिहिंह आगे ॥ कोउ कह कह अंगद हनुमंता। कह नल नील दुविद बलवंता ॥ निज दल विकल सुना हनुमाना। पिच्छम द्वार रहा बलवाना ॥ मेघनाद तह करइ लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई॥ पवनतनय मन भा अति कोधा। गर्जे उप्रवल काल सम जोधा॥ कृदि लंक गढ़ ऊपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा॥ भंजेउ रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता॥ CC-0 कुक्कि सुक्किकि कि कि जाना। सिदिदिन वीलि तुरिस गृहि धाना। ११०-अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयउ अकेल ।

रन बाँकुरा बालिसुत तरिक चड़ेउ कपि खेल ॥४३॥

जुद्ध विरुद्ध कुद्ध हो बंदर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥
रावन भवन चढ़े हो धाई। करिं कोसलाधीस दोहाई॥
कलस सिहत गिह भवनु दहावा। देखि निसाचरपित भय पावा॥
नारि बृंद कर पीटिहं छाती। अब दुइ किप आए उतपाती॥
किपिलीला किर तिन्हिह डेराविहं। रामचंद्र कर सुजसु सुनाविहं॥
पुनि कर गिह कंचन के खंभा। कहेन्हि किरिअ उतपात अरंभा॥
गिर्जि परे रिपु कटक मझारी। लागे मर्दै भुज बल भारी॥
काहुहि लात चपेटन्हि केहू। भजहु न रामिह सो फल लेहू॥

दो०-एक एक सों मर्दिहं तोरि चलाविहं मुंड।

रावन आगें परहिं ते जनु फूटहिं दिध कुंड ॥४४॥
महा महा मुखिआ जे पावहिं। तेपद गहि प्रभु पास चलावहिं॥
कहइ विभीषनु तिन्ह के नामा। देहिं राम तिन्हहू निज धामा॥
खलमनुजाद द्विजामिष्र भोगी। पावहिं गति जो जाचत जोगी॥
उमा राम मृदु चित करुनाकर। वयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर
देहिं परम गति सो जियँ जानी। अस कृपाल को कहहु भवानी॥
अस प्रभु सुनि न भजिहें भ्रम त्यागी। नर मितमंद ते परम अभागी
अंगद अरु हनुमंत प्रवेश। कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा॥
लंखाँ हो। कृतिवुक्कोहिंदि। कुँग्रें आसारहिं। सिक्का हहु क्षेत्र हुर्ग कि

दो०-भुज बल रिपु दल दलमिल देखि दिवस कर अंत।

कृदे जुगल बिगत श्रम आए जहँ भगवंत ॥४५॥ प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपति मन भाए॥ राम कृपा करि जुगल निहारे। भए बिगतश्रम परम सुखारे॥ गए जानि अंगद हनुमाना। फिरे भालु मर्कट भट नाना।। जात्रधान प्रदोष बल पाई। धाए करि दससीस दोहाई॥ निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जहँ तहँ कटकटाइ भट भिरे।। द्वौ दल प्रबल पचारि पचारी। लरत सुभट नहिं मानहिं हारी॥ महाबीर निसिचर सब कारे। नाना बरन बलीमुख भारे॥ सबल जुगल दल समबल जोधा। कौतुक करत लरत करि कोधा।। प्राबिट सरद पयोद घनेरे। लरत मनहुँ मारुत के प्रेरे।। अनिप अकंपन अरु अतिकाया। विचलत सेन कीन्हि इन्ह माया।। भयउ निमिष महँ अति अधिआरा । बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥ दो ०-देखि निबिड़ तम दसहुँ दिसि कपिदल भयउ खभार ।

एकिह एक न देखई जहँ तहँ करिहं पुकार ॥४६॥ सकल मरमु रघुनायक जाना। लिए बोलि अंगद हनुमाना।। समाचार सब किह समुझाए। सुनत कोपि किपकुंजर धाए।। पुनि कुपाल हँसि चाप चढावा। पावक सायक सपिद चलावा।। भयउ प्रकास कतहुँ तम नाहीं। ग्यान उदयँ जिमि संसय जाहीं।।

CC-धार्कुः विस्तिष्काः चिन्न् विभागाम्। Callecteराव Aावितिताश्रामः असिन्।

्न्सान अंगद रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे।। भागत भट पटकहिं घरि घरनी। करहिं भाछ कपि अद्भुत करनी।। गहि पद डारहिं सागर माहीं। मकर उरग झप घरि घरि खाहीं।। दो०-कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराह।

गर्जीहं भालु बलीमुख रिपु दल बल बिचलाइ ॥४०॥
निसा जानि किप चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी ॥
राम कृपा किर चितवा सबही। भए विगतश्रम वानर तबही॥
उहाँ दसानन सचिव हँकारे। सब सन कहेसि सुभट जे मारे॥
आधा कटकु किपन्ह संघारा। कहहु बेगि का किर बिचारा॥
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री वर॥
बोला बचन नीति अति पावन। सुनहु तात कछु मोर सिखावन॥
जब ते तुम्हसीता हरि आनी। असगुन होहिं न जाहिं बखानी॥
वेद पुरान जासु जसु गायो। राम विमुख काहुँ न सुख पायो॥

दो॰-हिरन्याच्छ श्राता सहित मधु कैटभ बळवान । जेहिं मारे सोइ अवतरेड कृपासिंधु भगवान ॥४८(क)॥

मासपारायण, पचीसवाँ विश्राम कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध। सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासों कवन बिरोध ॥४८(ख)॥

परिहरि बयर देहु बैदेही। भजहु कुपानिधि परम सनेही।। ८साके क्लाजालकुका व्यास्। लुक्कोती क्लिसिटाइड क्रिक्सिट्सिड अभागोती। बूढ़ भएसि न त मरते उँ तो ही। अव जिन नयन देखावसि मो ही ते हिं अपने मन अस अनुमाना। वध्यो चहत एहि कृपानिधाना। सो उठि गयउ कहत दुर्वादा। तब सकोप बोलेउ घननादा॥ कौ तुक प्रात देखिअहु मोरा। करिहउँ बहुत कहीं का थोरा॥ सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बैठावा॥ करत बिचार भयउ भिनुसारा। लागे किप पुनि चहूँ दुआरा॥ कोपि कपिन्ह दुर्वट गढ़ घेरा। नगर कोलाहलु भयउ घनेरा॥ बिविधायुध घर निसचर धाए। गढ़ ते पर्वत सिखर दहाए॥

छं०-ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले। घहरात जिमि पिबपात गर्जत जनु प्रलय के बादले॥ मर्कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए। गिह सैल तेहि गढ़ पर चलाविह जह सो तह मिसिचर हए॥

दो०-मेघनाद सुनि श्रवन अस गड़ पुनि छेंका आइ। उतरचो बीर दुर्ग तें सन्मुख चल्यो बजाइ॥४९॥

कहँ कोसलाधीस द्वौ भ्राता। धन्वी सकल लोक विख्याता।। कहँ नल नील दुबिद सुग्रीवा। अंगद हन्मंत वल सींवा।। कहाँ विभीषनु भ्राता द्रोही। आजु सबिह हिठ मारउँ ओही।। अस किह किठन वान संधाने। अतिसय क्रोध श्रवन लिग ताने।। सर समृह सो छाड़ै लागा। जनु सपच्छ धाविह वहु नागा।। CC-किह सिक्ष सिक्ष कि किया भिन्न सिक्ष सिक्ष सिक्ष अविसरें।। जहँ तहँ भागि चले किप रीछा । विसरी सबिह जुद्ध के ईछा ।। सो किप भालु न रन महँ देखा । कीन्हेसि जेहिन प्रान अवसेषा ।। दो०-दस दस सर सब मारेसि परे भूमि किप बीर ।

सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर ॥५०॥
देखि पवनसुत कटक विहाला। कोधवंत जनु धायउ काला ॥
महासेल एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा॥
आवत देखि गयउ नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई॥
बार बार पचार हनुमाना। निकट न आव मरमु सो जाना॥
रघुपति निकट गयउ घननादा। नाना भाँति करेसि दुर्बादा॥
अस्त्र आयुध सब डारे। कौतुकहीं प्रभु काटि निवारे॥
देखि प्रताप मूढ़ खिसिआना। करै लाग माया विधि नाना॥
जिमि कोउ करै गरुड़ सैं खेला। डरपावै गहि स्वल्प सपेला॥

दो०-जासु प्रबल माया बस सिव विरंचि बड़ छोट। . ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥५१॥

नभ चिंद बरष विपुल अंगारा। महि ते प्रगट होहिं जलधारा।। नाना भाँति पिसाच पिसाची। मारु काटु धुनि बोलिहें नाची।। विष्टा पूय रुधिर कच हाड़ा। बरषइ कबहुँ उपल बहु छाड़ा।। बरिष धूरि कीन्हेसि अधिआरा। सूझ न आपन हाथ पसारा।। कपि अकुलाने माया देखें। सब कर मरन बना एहि लेखें।। कीकुक इंदिक कुमाटा सुकुकाने कि सुकुक कि सिल्का के सिल्का कि स्मारिक कि सिल्का के सि एक बान काटी सब माया। जिमिदिनकर हर तिमिर निकाया कृपादृष्टि कपि भाछ बिलोके। भए प्रबल रन रहिं न रोके॥ दो॰-आयसु मागि राम पिहें अंगदादि कपि साथ।

लिखिमन चले कुद्ध होड् बान सरासन हाथ ॥ ५२॥ छतज नयन उर बाहु बिसाला।हिमगिरि निभतनु कछु एक लाला

छतज नयन उर बाहु बिसाला। हिमगिरि निभतनु कछु एक लाला इहाँ दसानन सुभट पठाए। नाना अस्त्र सस्त्र गिह धाए॥ भूधर नख बिटपायुध धारी। धाए कि जय राम पुकारी॥ भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा निहें थोरी॥ मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटिहें। किप जयसील मारि पुनि डाटिहें मारु मारु धरु धरु घरु मारू। सीस तोरि गिह भुजा उपारू॥ असि रव पूरि रही नव खंडा। धाविहें जह तह हंड प्रचंडा॥ देखहिं कौतुक नभ सुर बृंदा। कबहुँक विसमय कबहुँ अनंदा॥

हो०-रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उड़ाइ। जनु अँगार रासिन्ह पर मृतक धूम रह्यो छाइ॥५३॥

घायल बीर विराजिह कैसे। कुसुमित किंसुक के तर जैसे।।
लिखन मेघनाद द्वौ जोधा। भिरिह परसपर किर अति क्रोधा॥
एकिह एक सकइ निहं जीती। निसिचर छल बल करइ अनीती॥
क्रोधवंत तब भयउ अनंता। भंजेउ रथ सारथी तुरंता॥
नाना विधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयउ प्रान अवसेषा॥

CC-0रिकि सिकि भिन्न असुमाना सिकिट भ्रमें हिन्ह भूमें। प्रानिशि

बीरघातिनी छाड़िसि साँगी। तेज पुंज लिछमन उर लागी।।
मुख्छा भई सक्ति के लागें। तब चिल गयउ निकट भय त्यागें।।
दो०—सेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ।
जगदाधार सेष किमि उठै चले खिसिआइ॥५४॥

सुनु गिरिजा कोधानल जास् । जारइ भुवन चारिदस आस् ॥
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं सुर नर अग जग जाही ॥
यह कौत् हल जानइ सोई। जा पर कृपा राम के होई॥
संध्या भइ फिरि हो बाहनी। लगे सँभारन निज निज अनी॥
ब्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर। लिछमन कहाँ ब्रह्म करुनाकर॥
तब लगि लै आयउ हनुमाना। अनुज देखि प्रभु अति दुख माना
जामवंत कह बैद सुषेना। लंकाँ रहइ को पठई लेना॥
धरि लघु रूप गयउ हनुमंता। आनेउ भवन समेत तुरंता॥

दो०-राम पदारबिंद सिर नायंउ आह सुपेन। कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवनसुत छेन॥५५॥

राम चरन सरितज उर राखी। चला प्रभंजनस्त बल भाषी॥ उहाँ दूत एक मरमु जनावा। रावनु कालनेमि गृह आवा॥ दसमुख कहा मरमु तेहिं सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना॥ देखत तुम्हिह नगरु जेहिं जारा। तासु पंथ को रोकन पारा॥ भजि रघुपति करु हित आपना। छाँडुहु नाथ मृषा जल्पना॥ ठील कंज काळा खेला हुगुमा हिन्हुसँ॥ सास्त हुने चुना सिसामा ॥ में तैं मोर मूढ़ता त्यागू। महा मोह निसि स्तत जागू॥ काल ब्याल कर भच्छक जोई। सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई॥ दो॰-सुनि दसकंठ रिसान अति तेहिं मन कीन्ह बिचार।

राम दूत कर सरों बरु यह खल रत मल भार ॥५६॥
असकि चला रचिसि मग माया। सर मंदिर वर वाग वनाया॥
मारुतसुत देखा सुभ आश्रम। सुनिहि बूझि जल पियों जाइ श्रम
रान्छस कप्तट वेष तहँ सोहा। मायापित दूतिह चह मोहा॥
जाइ पवनसुत नायउ माया। लाग सो कहै राम गुन गाथा॥
होत महा रन रावन रामिहं। जितिहाहँ राम नसंसय या मिहं॥
इहाँ भएँ मैं देखउँ भाई। ग्यानदृष्टि बल मोहि अधिकाई॥
मागा जल तेहिं दीन्ह कमंडल। कह किप निहं अधाउँ थोरें जल॥
सर मजन करि आतुर आवहु। दिच्छा देउँ ग्यान जेहिं पावहु॥

दो०-सर पैठत किप पद गहा मकरीं तब अकुलान। मारी सो धिर दिव्य तनु चली गगन चढ़ि जान ॥५०॥

देखा सैल न औषध चीन्हा। सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा।। 🚣 गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ।।

ही ०-देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि ।

बिनु फर सायक मारेड चाप अवन लगि तानि ॥५८॥

परेउ मुक्छि महि लागत सायक। सुमिरत राम राम रघुनायक।। सुनि प्रिय बचन भरत तब घाए। कपि समीप अति आतुर आए॥ बिकल विलोकि कीस उर लावा। जागत नहिं बहु भाँति जगावा।। मुख मलीन मन भए दुखारी। कहत वचन भरि लोचन बारी।। जेहिं बिधि राम विमुख मोहि कीन्हा।तेहिं पुनि यह दारुन दुख दीन्हा जौं मोरें मन वच अरु काया। प्रीति राम पद कमल अमाया।। तौ कपि होउ विगत श्रम सूला। जौं मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठि बैठ कपीसा। कहि जय जयित कोसलाधीसा॥ सो०-छीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल।

श्रीति न हृद्यँ समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५९॥

तात कुसल कहु सुखनिधान की। सहित अनुज अर मातु जानकी कपि सब चरित समास बखाने। भए दुखी मन महुँ पछिताने॥ अहह दैव मैं कत जग जायउँ। प्रभु के एकहु काज न आयउँ।। जानि कुअवसर मन धरि धीरा। पुनि कपि सन बोले बलबीरा।। तात गहर होइहि तोहि जाता। काजु नसाइहि होत प्रभाता॥ चढु मस सायक सेंटा तमेता। पठवो तोहि बहु क्यातिके ना ll live सुनिकपि मन उपजा अभिमाना। मोरें भार चिलिह किमि बाना॥
राम प्रभाव विचारि बहोरी। बंदि चरन कह कपि कर जोरी॥

दो॰—तव प्रताप उर राखि प्रभु जैहउँ नाथ तुरंत । अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत ॥६०(क)॥ भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार । सन सहुँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥६०(ख)॥

उहाँ राम लिछमनिह निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ। राम उठाइ अनुज उर लायउ।। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। वंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ॥ मम हित लागि तजेहु पितु माता। सहेहु विपिन हिम आतप बाता।। सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न मुनि मम बच विकलाई जों जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। पिता बचन मनतेउँ नहिं ओहू।। मुत बित नारि भवन परिवारा। होहिं जाहिं जग बारहिं बारा।। अस विचारि जियँ जागहु ताता। मिल्इ न जगत सहोदर भ्राता।। जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिवर कर हीना अस मम जिवन बंधु विनु तोही। जों जड़ दैव जिआवे मोही॥ जैहउँ अवध कौन मुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई॥ बर अपजस सहते उँ जग माहीं। नारि हानि विसेष छति नाहीं।। अब अपलोकु सोकु मुत तोरा। सहिहि निटुर कठोर उर मोरा॥

CC-0 विश्व अमन्त्रीव द्वार्यक्रविवस्त्रामास्विधानस्वास्य सुक्तामानाक्रिया

सोंपेसि मोहि तुम्हिह गहि पानी । सब विधि सुखद परम हित जानी उत्तर काह दैहउँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखायहु भाई यहु विधि सोचत सोच विमोचन। स्वत सिलल राजिव दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई।।

सो॰-प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भए बानर निकर । आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महँ बीर रस ॥६१॥

हरिष राम भेटेउ हनुमाना । अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥ तुरत वैद तव कीन्हि उपाई। उठि वैठे लिछमन हरषाई॥ हृद्यँ लाइ प्रमु भेंटेउ भ्राता। हरषे सकल भाख कपि ब्राता।। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा। जेहि बिधि तबहिं ताहि लइ आवा यह बृत्तांत दसानन सुनेऊ। अतिबिषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ ब्याकुल कुंभकरन पहिं आवा। विविध जतन करि ताहि जगावा जागा निसिचर देखिअ कैसा। मानहुँ काछ देह धरि बैसा। कुंभकरन बूझा कहु भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई।। कथा कही सब तेहि अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी।। तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोघा संघारे॥ दर्मख सुरिपु मनुज अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी।। अपर महोदर आदिक बीरा।परे समर महि सब रनधीरा॥

दो०-सुनि दसकंधर बचन तब कुंभकरन बिलखान।

जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत क्ल्यान ॥६२॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative भल न कीन्ह तें निसिचर नाहा । अय मोहि आइ जगाएहि काहा अजहूँ तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना ॥ हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाके हन्मान से पायक ॥ अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई । प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई॥ कीन्हें हु प्रभु बिरोध तेहि देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा । कहते उँ तोहि समय निरवहा ॥ अब भरि अंक भेंदु मोहि भाई । लोचन सुफल करों में जाई ॥ स्याम गात सरसी इह लोचन । देखों जाइ ताप त्रय मोचन ॥ दो०-राम इप गुन सुमिरत मगन भयउ छन एक ।

रावन मागेड कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥६३॥
महिष खाइ करि मदिरा पाना। गर्जा वज्राघात समाना॥
कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तिज सेन न संगा॥
देखि विभीषनु आगें आयउ। परेउ चरन निज नाम सुनायउ
अनुज उठाइ हृद्यँ तेहि लायो। रघुपति भक्त जानि मन भायो॥
तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र विचारा॥
तेहिं गलानि रघुपति पहिं आयउँ। देखि दीन प्रभु के मन भायउँ॥
सुनु सुत भयउ कालबस रावन। सो कि मान अब परम सिखावन
धन्य धन्य तें धन्य विभीषन। भयहु तात निसिचर कुल भूषन
बंधु बंस तें कीन्ह उजागर। भजेहु राम सोभा सुख सागर॥

दो - बचन कर्म मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर । CC-0. ASI Srigge ने निज पर सुर्भ भिहाभिष्ठ कि बर्श बीर विश्व बंधु बचन सुनि चला बिभीषन। आयउ जहँ त्रैलोक बिभूषन॥
नाथ भूधराकार सरीरा। कुंभकरन आवत रनधीरा॥
एतना किष्न सुना जब काना। किलिकलाइ धाए बलवाना।।
लिए उठाइ बिटप अरु भूधर। कटकटाइ डारिह ता ऊपर॥
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा। करिह भालु किष एक एक बारा॥
मुखोन मनुतनु टरचोन टारचो। जिमि गज अर्क फलिन को मारचो
तब मारतसुत सुठिका हन्यो। परचो धरिन ब्याकुल सिर धुन्यो
पुनि उठि तेहिं मारेउ हनुमंता। धुमित भूतल परेउ तुरंता॥
पुनि नल नीलिह अवनि पछोरेसि। जहँ तहँ पटिक पटिक भट डारेसि
चली बलीमुख सेन पराई। अति भय त्रिसत न कोउ समुहाई॥

दो ० - अंगदादि किप मुरुछित करि समेत सुग्रीव। काँख दाबि किपराज कहुँ चला अमित बल सींव॥ ६५॥

उमाकरत रघुपित नरलीला। खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥

मृकुटि भंग जो कालहि खाई। ताहि कि सोहइ ऐसि लराई॥
जगपावनि कीरति बिस्तरिहिंहैं। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहिंहें

मुरुला गइ मारुतसुत जागा। सुग्रीविह तव खोजन लागा॥

सुग्रीवहु के मुरुला बीती। निबुक्ति गयउ तेहि मृतक प्रतीती
काटेसि दसन नासिका काना। गरिज अकास चलेउ तेहिं जाना
गहेउ चरन गहि भूमि पछारा। अति लाघवँ उठि पुनि तेहि मारा

पुनिआयउ प्रभु पहिंबलवाना। जयित जयित जयु कुपानिधाना॥

पुनिआयउ प्रभु पहिंबलवाना। जयित जयित जयु कुपानिधाना॥

पुनिआयउ प्रभु पहिंबलवाना। जयित जयित जयु कुपानिधाना॥

पुनिआयउ प्रभु पहिंबलवाना। जयित जयित जयित जयु कुपानिधाना॥

पुनिआयउ प्रभु पहिंबलवाना। जयित जयित जयित जयित जयि हिंबा स्वाविधाना।

नाक कान काटे जियँ जानी। फिरा क्रोधकरि भइ मन ग्लानी।। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा। देखत किप दल उपजी त्रासा दो०—जय जय जय रघुवंस मनि धाए किप दे हुह।

एकिह बार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरु ज्ह ॥६६॥ कुंभकरन रन रंग विरुद्धा। सन्मुख चला काल जनु कुद्धा॥ कोटिकोटि किप धिर धिर खाई। जनु टीड़ी गिरि गुहाँ समाई॥ कोटिन्ह गिह सरीर सन मर्दा। कोटिन्ह मीजि मिलव मिह गर्दा मुख नासा अवनन्हि कीं बाटा। निसरिपराहिं भाछ किप ठाटा॥ रन मद मत्त निसाचर दर्पा। बिस्व मिसिहे जनु एहि बिधि अपी मुरे सुभट सब फिरहिं न फेरे। सूझ न नयन सुनहिं नहिंटेरे॥ कुंभकरन किप फौज बिडारी। सुनि धाई रजनीचर धारी॥ देखी राम बिकल कटकाई। रिपु अनीक नाना विधि आई॥

दो०-सुनु सुग्रीव विभीषन अनुज सँभारेहु सैन। मैं देखउँ खल बल दलहि बोले राजिवनैन॥ ६७॥

कर सारंग साजि किट भाया। अरि दल दलन चले रघुनाथा।। प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टॅंकोरा। रिपु दल विधिर भयं सुनि सोरा सत्यसंघ छाँड़े सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा।। जहाँ तहुँ चले विपुल नाराचा। लगे कटन भट विकट पिसाचा।। कटहिं चरन उर सिर भुजदंडा। बहुतक वीर होहिं सत खंडा।।

CC-0. सुर्फ़िंडमुर्मितुमावात्सालमहिलामसहीते।।स्त्रीकातं स्माहित्समहित्सुनिलस्स्हीं।

लागत बान जलद जिमि गाजिह । बहुतक देखि कठिन सर भाजिह रंड प्रचंड मुंड बिनु धाविह । घर घर मार मार धुनि गाविह दो० म्छन महुँ प्रभु के सायकिन्ह काटे विकट पिसाच ।

पुनि रघुबीर निषंग महुँ प्रबिसे सब नाराच ॥ ६८॥ कुंभकरन मन दीख विचारी। हित छन माझ निसाचर धारी।। भा अति कुद्ध महावल बीरा। कियो मृगनायक नाद गँभीरा॥ कोपि महीधर लेइ उपारी। डारइ जहँ मर्कट भट भारी॥ आवत देखि सैल प्रभु भारे। सरिन्ह काटि रज सम करि डारे॥ पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक। छाँडे अति कराल बहु सायक॥ तनु महुँ प्रविसि निसरि सर जाहीं। जिमि दामिनि घन माझ समाहीं सोनित स्रवत सोह तन कारे। जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे॥ विकल विलोक भालु किप धाए। विहसा जबहिं निकट किप आए

दो०-महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस।

महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥ ६९ ॥
भागे भाल बलीमुख ज्या। बृकु बिलोकि जिमि मेघ बरूथा।।
चले भागि किप भाल भवानी। विकल पुकारत आरत बानी।।
यहिनिसिचर दुकाल सम अहई। किपकुल देस परन अब चहई।।
कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारित हारी।।
सकरुन बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना।।
राम सेन निज पालें घाली। चले सकोप महा बलसाली।।
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

खेंचि धनुष सर् सत संधाने। छूटे तीर सरीर समाने॥ लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगमगत डोलित धरा॥ लीन्ह एक तेहिं सेल उपाटी। रघुकुलितलक भुजा सोइ काटी॥ धावा बाम बाहु गिरि धारी। प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी॥ काटें भुजा सोह खल कैसा। पच्छहीन मंदर गिरि जैसा॥ उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका। प्रसन चहत मानहुँ त्रैलोका॥

दो०-करि चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारि । गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि ॥ ७० ॥

सभय देव करुनानिधि जान्यो। श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो॥ बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ।तदपि महाबल भूमिन परेऊ।। सरिन्ह भरा मुख सन्मुख धावा। काल त्रोन सजीव जनु आवा॥ तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा। धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा।। सो सिर परेउ दसानन आगें। विकल भयउ जिमि फिन मिन त्यागें धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा। तब प्रमुकाटि कीन्ह दुइ खंडा।। परे भूमि जिमि नभ तें भूधर। हेठ दाबि कपि भाछ निसाचर।। तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सबहिं अचंभव माना।। सुर दुंदुभीं बजावहिं हरषिं। अस्तुति करिं सुमन बहु बरषिं करि बिनती सुर सकल सिघाए। तेही समय देवरिषि आए॥ गगनोपरि हरि गुन गन गाए | रुचिर बीररस प्रभु मन भाए || CC-0 विस्विह्वाह अवक कावि स्वित्तामार टिसास्टलमार्म कि को माला । त्या हार्य

छं०-संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी । श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी ॥ भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु किप चहु दिसि बने । कह दास तुलसी किह न सक छिब सेप जेहि आनन घने ॥ दो०-निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम ।

गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजिह श्रीराम ॥ ७१ ॥ दिन कें अंत फिरीं द्वौ अनी। समर भई सुभटन्ह श्रम घनी॥ राम कृपाँ कपि दल बल बाढा। जिमितृन पाइ लागि अति डाढा छीजहिं निसिचर दिनु अरु राती। निज मुख कहें सुकृत जेहि भाँती वह बिलाप दसकंघर करई। वंधु सीस पुनि पुनि उर घरई॥ रोवहिं नारि हृदय हति पानी। तासु तेंज बल विपुल बखानी।। मेघनाद तेहि अवसर आयउ। किह बहु कथा पिता समुझायउ॥ देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अबहिं बहुत का करौं बड़ाई॥ इष्टदेव सें बल रथ पायउँ। सो बल तात न तोहि देखायउँ।। एहि विधि जल्पत भयउ विहाना। चहुँ दुआर लागे कपि नाना।। इत कपि भालु काल सम बीरा। उत रजनीचर अति रनधीरा॥ लरहिं सुभट निज निज जय हेतू। बरनि न जाइ समर खगकेतू॥

दो०-मेघनाद मायामय रथ चिंद्र गयउ अकास। गर्जेंड अदृहास करि भद्द किंप कटकिंह स्नास॥ ७२॥

ccस्ति इस्हा तुर्वारित स्पानाति सम्बद्धाः स्टूबिस्स्यानाति । सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः

डारइ परसु परिघ पाषाना। लागेउ वृष्टि करै वहु बाना॥ दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहँ मघा मेघ झरि लाई। धर धर मार सुनिअ धुनि काना। जो मारइ तेहि कोउ न जाना।। गिहि गिरि तरु अकास किप धाविं। देखिं तेहि न दुखित फिरि आविं।। अवघट घाट बाट गिरि कंदर। माया बल कीन्हेसि सर पंजर॥ जाहिं कहाँ ब्याकुल भए बंदर । सुरपित बंदि परे जनु मंदर ॥ मारुतसुत अंगद नल नीला। कीन्हेसि विकलसकल बलसीला॥ पुनि लिछमन सुग्रीव विभीषन। सरिन्ह मारि कीन्हेसि जर्जर तन।। पुनि रघुपति में जूझै लागा। सम् छाँड्इ होइ लागहिं नागा॥ ब्याल पास वस भए खरारी। खवस अनंत एक अविकारी॥ नट इंव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र एक भगवाना।। रन सोभा लगि प्रभुहिं वँधायो। नागपास देवन्ह भय पायो॥

दो॰-गिरिजा जासु नाम जिप सुनि काटिह अव पास। सो कि बंध तर आवइ ब्यापक बिस्व निवास॥ ७३॥

चरित राम के सगुन भवानी। तर्किन जाहिं बुद्धि वल बानी।।
अस बिचारि जे तग्य विरागी। रामिह भजिहं तर्क सब त्यागी।।
ब्याकुल कटकु कीन्ह घननादा। पुनि भा प्रगट कहइ दुर्बादा॥
जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा। सुनि करि ताहि कोध अति बाढ़ा।।
बूढ़ जानि सठ छाँडे्उँ तोही। लागेसि अधम पचारे मोही॥

ा अस सहितास्त्व विस्तास्त्व विस्तास्त्व विस्तास्त्व विस्ता व

मारिसि मेघनाद के छाती। परा भूमि घुर्मित सुरघाती।।
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो। महि पछारि निज बल देखरायो।।
बर प्रसाद सो मरइ न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा।।
इहाँ देवरिषि गरुड़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो।।

हो०-खगपित सब धिर खाए माया नाग बरूथं। माया बिगत भए सब हरषे बानर ज्थ ॥७४(क)॥ गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाइ। चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥७४(ख)॥

मेघनाद के मुरुष्ठा जागी। पितिह बिलोकि लाज अति लागी तुरत गयउ गिरिवर कंदरा। करों अजय मख अस मन घरा।। इहाँ विभीषन मंत्र विचारा। सुनहु नाथ वल अतुल उदारा।। मेघनाद मख करइ अपावन। खल मायावी देव सतावन।। जों प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ वेगि पुनि जीति न जाइहि।। मुनि रघुपति अतिसय मुख माना। बोले अंगदादि किप नाना।। लिख्यमन संग जाहु सब भाई। करहु विधंस जग्य कर जाई।। तुम्ह लिख्यन मारेहु रन ओही। देखि सभय मुरु दुख अति मोही।। मारेहु तेहि वल बुद्धि उपाई। जेहिं छीजै निस्चिर सुनु भाई।। जामवंत सुग्रीव बिभीषन। सेन समेत रहेहु तीनिउ जन।। जब रघुवीर दीन्हि अनुसासन। किट निषंग किस साजि सरासन।।

प्रमु प्रताप उर धरि रनधीरा। बोले घन इव गिरा गॅभीरा॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative जों तेहि आजु बधें विनु आवों। तो रघुपति सेवक न कहावों॥ जों सत संकर करिहं सहाई। तदिष हते उँ रघुवीर दोहाई॥

दो०-रघुपति चरन नाइ सिरु चलेउ तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत॥ ७५॥

जाइ किपन्ह सो देखा बैसा। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा॥ कीन्ह् कपिन्ह् सब जग्य विधंसा। जब न उठइ तव करहिं प्रसंसा।। तदपिन उठइ धरेन्हि कच जाई। लातन्हि हति हति चले पराई।। है त्रिसूल घावा किप भागे। आए जह रामानुज आगे॥ आवा परम क्रोध कर मारा। गर्ज घोर रव बारहिं बारा॥ कोपि मस्तमुत अंगद धाए। इति त्रिसूल उर धरनि गिराए॥ प्रभु कहँ छाँड़ेसि सूल प्रचंडा। सर हति कृत अनंत जुग खंडा।। उठि वहोरि मारुति जुबराजा। हतिहं कोपि तेहि घाउ न बाजा।। फिरे बीर रिपु मरइ न मारा। तब धावा करि घोर चिकारा॥ आवत देखि कुद्ध जनु काला। लिछमन छाड़े विसिख कराला।। देखेंसि आवत पिंब सम वाना। तुरत भयउ खल अंतरघाना॥ बिबिध वेष धरि करइ लराई। कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई॥ देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम कुद्ध तम भयउ अहीसा॥ लिछमन मन अस मंत्र हदावा। एहि पापिहि मैं बहुत खेलावा।। सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा।। CC-शब्दा अस्तिव्साखारुस्य अस्तिव स्वादिक्तर अस्तिव अस्तिव स्वादिक स्व दो०-रामानुज कहँ रामु कहँ अस किह छाँदेसि प्रान ।

धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥७६॥ विनु प्रयास हनुमान उठायो । लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥ तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा । चिंद विमान आए नम सर्वा ॥ वरिष सुमन दुंदुभी बजाविं । श्रीरघुनाथ विमल जसु गाविं ॥ जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देविन्ह निस्तारा ॥ अस्तुतिकरि सुर सिद्ध सिधाए । लिछमन कृपािलेधु पिं आए ॥ सुत बध सुना दसानन जवहीं । सुरुष्ठित भयउ परेउ मिह तवहीं ॥ मंदोदरी रूदन कर भारी । उर ताड़न बहु भाँति पुकारी ॥ नगर लोग सब ब्याकुल सोचा । सकल कहिं दसकंधर पोचा ॥

दो ० - तब दसकंठ बिबिधि बिधि समुझाई सब नारि।

नस्वर रूप जगत सब देखहु हदयँ विचारि॥ ७७॥
तिन्हिं ग्यान उपदेसा रावन । आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥
पर उपदेस कुसल बहुतेरे । जे आचरिं ते नर न घनेरे ॥
निसा सिरानि भयउ भिनुसारा । लगे भाछ किप चारिहुँ द्वारा ॥
सुभट बोलाइ दसानन बोला । रन सन्मुख जा कर मन डोला ॥
सो अवहीं वर जाउ पराई । संजुग विमुख भएँ न भलाई ॥
निज भुज बल में बयर बढ़ावा । देहउँ उतर जो रिपु चिढ़ आबा
अस किह मस्त बेग रथ साजा । बाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥
विके और सक्क अनुक्तिक , स्कीति । जनु स्काल के स्यामी । स्वामा

अंसगुन अमित होहिं तेहि काला । गनइ न भुज बल गर्ब विसाला॥

छं०-अति गर्ब गनइ न सगुन असगुन स्वविं आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजिं साथ ते॥ गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलिं अति घने। जनु कालदूत उल्क बोलिं बचन परम भयावने॥

दो०-ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन विश्राम । भूत द्रोह रत मोहबस राम विमुख रति काम ॥ ७८॥

चलेउ निसाचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ बिबिधि भाँति बाहन रथ जाना। बिपुल वरन पताक ध्वज नाना ॥ चले मत्त गज जूथ घनेरे। प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे॥ बरन बरन बिरदैत निकाया । समर सूर जानहिं बहु माया ॥ अति विचित्र बाहिनी विराजी । वीर बसंत सेन जनु साजी ॥ चलत कटक दिगसिंधुर डगहीं । छुभित पयोधि कुधर डगमगहीं।। उठी रेनु रिब गयउ छपाई। मरुत थिकत बसुधा अकुलाई॥ पनवनिसान घोर रव बाजिहें । प्रलय समय के घन जनु गाजिहें।। भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई॥ केहरि नाद बीर सब करहीं। निज निज बल पौरुष उचरहीं। कहइ दसानन सुनहु सुभद्य। मर्दहु भालु कपिन्ह के ठट्टा।

हों मारिहउँ भूप द्वी भाई । अस किह सन्मुख फौज रेंगाई ।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । घाए करि रघुवीर दोहाई ॥ छं०-धाए बिसाल कराल मर्कट भालु काल समान ते। मानहुँ सपच्छ उड़ाहिं भूधर बृंद नाना बान ते॥ नख दसन सेल महादुमायुध सबल संक न मानहीं। जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजसु बखानहीं॥ दो०-दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि।

भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि ॥७९॥ रावनु रथी बिरथ रघुबीरा । देखि विभीषन भयउ अधीरा ॥ अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना । केहि विधि जितव वीर बलवाना।। सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहिं जय होइ सो स्यंदन आना ॥ सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ् ध्वजा पताका।। वल विवेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे ।। ईस भजनु सारथी सुजाना । विरित चर्म संतोप कृपाना ॥ दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । बर विग्यान कठिन कोदंडा ॥ अमल अचल मन त्रोन समाना ।सम जम नियम सिलीमुख नाना।। कवच अभेद विप्र गुर पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा।। सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहूँ न कतहूँ रिपु ताकें।।

दो०-महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर । जाकें अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मितिधीर ॥८०(क)॥ सुनि प्रभु बचन बिभीषन हरिष गहे पद कंज ।

CC-0. Aष्डिः निक्कमरेबि। इप्डेमेडि एस। स्थानिक स्थानि

उत पचार दुसकंधर इत अंगद हनुसान।
छरत निसाचर भालु किप किर निज निज प्रभु आन॥८०(ग)॥
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नम चढ़े विमाना॥
हमहू उमा रहे तेहिं संगा। देखत राम चिरत रन रंगा॥
सुभट समर रस दुहु दिसि माते। किप जयसील राम बल ताते॥
एक एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्ह एक मिद्दं मिह पारहिं॥
मारहिंकाटिहं धरहिं पछारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं॥
उदर विदारहिं भुजा उपारहिं। गिह पद अवनि पटिक भट डारहिं
निसिचर भट मिह गाड़िहं भाल्। अपर ढारि देहिं बहु बाल् ॥
बीर बलीमुख जुद्ध विरुद्धे। देखिअत विपुलकाल जनु कुद्धे॥

छं०-कुद्धे कृतांत समान किप तन स्रवत सोनित राजहीं।
मदीहें निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं॥
मारिहें चपेटिन्ह डाटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजहीं।
चिकरिहं मर्कट भाल छल बल करिहं जेहिं खल छीजहीं॥ १॥
घरि गाल फारिहं उर बिदारिहं गल ॲताविर मेलहीं।
प्रह्लादपित जनु बिबिध तनु धिर समर अंगन खेलहीं॥
घरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भिर रही।
जय राम जो तृन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृन सही॥ २॥

दो॰-निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजाँ दस चाप। CC-0. ऋषाऽचिद्विञ्चलेष्ट्रादसमामाधिराष्ट्रिः क्षिक्ष्ट्रिक्षिक्षिक्ष्या [pijiative धायउ परम कुद्ध दसकंधर । सन्मुख चले हूह दे बंदर ॥
गिह कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि ता पर एकिं बारा ॥
लागिहें सैल बज़ तन तासू । खंड खंड होइ फूटिहें आसू ॥
चला न अचल रहा रथ रोपी । रन दुर्मद रावन अति कोषी ॥
इत उत झपिट दपिट किप जोधा। मदें लाग भयउ अति कोषा ॥
चले पराइ भालु किप नाना । चाहि चाहि अंगद हनुमाना ॥
पाहि पाहि रघुवीर गोसाई । यह खल खाइ काल की नाई ॥
तेहिं देखे किप सकल पराने । दसहुँ चाप सायक संघाने ॥

छं०—संधानि धनु सर निकर छाड़े सि उरग जिमि उड़ि लागहीं।
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहँ किप भागहीं॥
भयो अति कोलाहल बिकल किप दल भालु बोलहिं आतुरे।
रघुबीर करुना सिंधु आरत बंधु जन रच्छक हरे॥
दो०—निज दल बिकल देखि किट किस निषंग धनु हाथ।

लिखन चले कुद्ध होइ नाइ राम पद माथ ॥८२॥
दे खल का मारिस किप भालू। मोहि बिलोकु तोर मैं कालू॥
खोजत रहेउँ तोहि सुतवाती। आज निपाति जुड़ावउँ छाती॥
अस किह छाड़िस बान प्रचंडा। लिखमन किए सकल सत खंडा॥
कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिल प्रवान किर काटि निवारे॥
पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा। स्यंदनु भंजि सारिथी मारा॥

टिस्त सहा सामगेर दस भाला। गिरि संगन्ह जनु प्रविसहिं ब्याला॥
टिस्त सहा सामगेर दस भाला। गिरि संगन्ह जनु प्रविसहिं ब्याला॥

पुनिसत सर मारा उर माहीं। परेउ धरिन तल सुधि कछु नाहीं।।
उठाप्रवल पुनि मुरुछा जागी। छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी।।
छं०-सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सिक्त अनंत उर लागी सही।
परियो बीर विकल उठाव दससुख अतुल बल महिमा रही॥
ब्रह्मांड भवन विराज जाकें एक सिर जिमि रज कनी।
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं त्रिसुअन धनी॥

दो०-देखि पवनसुत धायउ बोलत बचन कठोर। आवत कपिहि हन्यो तेहिं सुष्टि प्रहार प्रघोर ॥८३॥ जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस भरा॥ मुठिका एक ताहि कपि मारा। परेउ सैल जनु बज्र प्रहारा॥ मुरुछा गै वहोरि सो जागा। कपि वल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही । जौं तैं जिअत रहेसि सुरद्रोही॥ अस कहि लिछमन कहुँ कपि ल्यायो।देखि दसानन विसमय पायो।। कह रघुबीर समुद्ध जियँ भ्राता । तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता।। सुनत बचन उठि बैठ कृपाला। गई गगन सो सकति कराला।। पुनि कोदंड बान, गहि धाए । रिपु सन्मुख अति आतुर आए॥ छं०-आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो। गिरचो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत वेध्यो हियो॥ सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो।

CC-0रसुओर riनंसुवायसायः, संसाणकहिंगकिरांक्रमु An-वरिस्विध्रहेरां निर्मानांप्र

दो०-उहाँ दसानन जागि करि करें लाग कछु जग्य। राम विरोध विजय चह सठ हठ बस अति अग्य ॥८४॥

इहाँ विभीषन सब सुधि पाई। सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई॥ नाथ करइ रावन एक जागा । सिद्ध भएँ नहिं मरिहि अभागा।। पठवहु नाथ बेगि भट बंदर । करहिं विधंस आव दसकंधर ॥ प्रात होत प्रभुं सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब घाए॥ कौतुक कृदि चढ़े कपि लंका। पैठे रावन भवन असंका॥ जग्य करत जबहीं सो देखा। सकल कपिन्ह भाक्रोध विसेषा॥ रन ते निलज भाजि ग्रह आवा । इहाँ आइ वक ध्यान लगावा ॥ अस किह अंगद मारा लाता। चितवन सठ खारथ मन राता।।

छं०-नहिं चितव जब करि कोप कपि गहि दसन छातन्ह मारहीं। धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं॥ तब उठेउ कुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई। एहि बीच कपिन्ह बिधंस कृत मख देखि मन महुँ हारई॥

दो०-जग्य विधंसि कुसल किप आए रघुपति पास। चलेउ निसाचर कुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस ॥८५॥

चलत होहिं अति असुभ भयंकर। बैठहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर।। भयउ कालवस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना॥ चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा॥

CC-अभु अनुस्ताबुधाए खुल कैसें। सलभ समूह अनल कहँ जैसें॥

इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही। दारुन विपति हमहि एहिं दीन्ही॥ अब जिन राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बैदेही॥ देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना॥ जटा बूट दृढ़ बाँधें माथे। सोहिं सुमन बीच विच गाथे॥ अरुन नयन बारिद तनु स्थामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा॥ कटितट परिकर कस्यो निषंगा। कर कोइंड कठिन सारंगा॥

छं०-सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर किट कस्यो। भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो॥ कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे॥

दो ० - सोभा देखि हरिष सुर वरपिहं सुमन अपार। जय जय जय करुनानिधि छिब बल गुन आगार॥८६॥

एहीं बीच निसाचर अनी। कसमसात आई अति घनी।।
देखि चले सन्मुख किप भट्टा। प्रलयकाल के जनु घन घट्टा।।
बहु कृपान तरवारि चमंकिहें। जनु दह दिसि दामिनीं दमंकिहें।।
गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जिहें मनहुँ बलाहक घोरा।।
किप लंगूर बिपुल नभ छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए मुहाए।।
उठइ धूरि मानहुँ जलधारा। बान बुंद मै बृष्टि अपारा।।
दुहुँ दिसि पर्वत करिं प्रहारा। बज्रपात जनु बारिहं बारा।।
विश्वपिकाकोमिक्वासाम्बदि स्वाहंगा। धार्मस्वस्थिन मिसिक्वरणक्षमुद्रिम्हिनीपन

लागत बान बीर चिक्करहीं । घुर्मि घुर्मि जह तह महि परहीं ॥ स्वाहिं सेल जनु निर्झर भारी । सोनित सिर कादर भयकारी ॥ छं०-कादर भयंकर रुधिर सिरता चली परम अपावनी । दोड कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी ॥ जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने । सर सिक्त तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥

दो०-बीर परिहं जनु तीर तरु मजा बहु बह फेन । काद्र देखि डरिहं तहँ सुभटन्ह के मन चेन ॥८७॥

मजहिं भृत पिसाच बेताला । प्रमथ महा झोटिंग कराला ।। काक कंक ले भुजा उड़ाहीं । एक ते छीनि एक ले खाहीं ।। एक कहिं ऐसिउ सौंघाई । सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ।। कहँरत भट घायल तट गिरे । जहँ तहँ मनहुँ अर्धजल परे ।। खैंचिहें गीध आँत तट भए । जनु बंसी खेलत चित दए ।। बहु भट बहिं चढ़े खग जाहीं । जनु नाविर खेलहें सिर माहीं ।। जोगिनि भिर भिर खप्पर संचिहें । भूत पिसाच वधू नभ नंचिहें।। भट कपाल करताल बजाविहें । चामुंडा नाना विधि गाविहें ।। जंबुक निकर कटकट कटहीं । खाहिं हुआहें अधाहिं दपट्टिं ।। कोटिन्ह चंड मुंड बिनु डोल्लिहें । सीस परे महि जय जय बोल्लिहें।।

छं०-बोह्रहिं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं। CC-0. अञ्चासिह्युक्तिस्य हुज्जिता छन्साहिंद्सा स्ट्रास्ट्रह्म हुसानहीं lillive

बानर निसाचर निकर मर्दिहं राम बल दर्पित भए। संप्राम अंगन सुभट सोवहिं राम सर निकरन्हि हुए॥ दो ० - रावन हद्यँ विचारा भा निसिचर संघार। में अकेल कपि भालु बहु माया करों अपार ॥८८॥ देवन्ह प्रभुहि पयादें देखा। उपजा उर अति छोभ बिसेषा॥ सुरपति निजरथ तुरत पठावा। हरष सहित मातलि लै आवा।। तेज पुंज रथ दिब्य अनूपा। इरिष चढ़े कोसलपुर भूपा।। चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गतिकारी॥ रथारूढ रघुनाथिह देखी। धाए कपि बछ पाइ बिसेषी॥ सही न जाइ कपिन्ह कै मारी । तब रावन माया बिस्तारी ॥ सो माया रघुबीरहि बाँची । लिछमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ देखी कपिन्ह निसाचर अनी । अनुज सिहत बहु कोसलधनी ॥ छं ० - बहु राम लिछमन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लिछमन जहँ सो तहँ चितविंह खरे॥ निज सेन चिकत बिलोकि हँसि सर चाप सिज कोसल धनी। माया हरी हिर निमिष महुँ हरषी सकल मर्कट अनी ॥ दो०-बहरि राम सब तन चितइ बोले बचन गॅभीर।

हंदजुद्ध देखहु सकल श्रमित भए अति बीर ॥८९॥ अस किहरथरघुनाथ चलावा । बिप्र चरन पंकज सिरु नावा ॥ CC-0 ASI Stinggar Circle Jammu Collection. An eGangotri Initiative तब लेक्स क्रीय उर छावा । गजत तजत सन्मुख धावा ॥ जीतेहु जे भट संजुग माहीं । सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं ॥
रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाकें बंदीखाना ॥
खर दूपन विराध तुम्ह मारा । वधेहु ब्याध इव बालि बिचारा॥
विस्चिर निकर सुभट संघारेहु । कुंभकरन धननादिह मारेहु ॥
आजु बयर सबु लेउँ निवाही । जों रन भूप भाजि निहें जाही ॥
आजु करउँ खळु काल हवाले । परेहु कठिन रावन के पाले ॥
सुनि दुर्वचन कालबस जाना । विहँसि बचन कह कृपानिधाना॥
सत्य सत्य सब तब प्रभुताई । जल्पिस जिन देखाउ मनुसाई ॥

छं०-जिन जल्पना करि सुजसु नासिह नीति सुनिह करिह छमा। संसार महँ पूरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा॥ एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं। एक कहिंह कहिंह करिहं अपर एक करिहं कहत न बागहीं॥

दो ०-राम बचन सुनि विहँसा मोहि सिखावत ग्यान । बयरु करत नहिं तब डरे अब लागे प्रिय प्रान ॥९०॥

कहि दुर्वचन कुद्ध दसकंधर । कुलिस समान लाग छाँड़ै सर ॥ नानाकार सिलीमुख धाए । दिसि अर विदिसि गगन महि छाए पावक सर छाँड़ेउ रघुवीरा । छन महुँ जरे निसाचर तीरा ॥ छाड़िसि तीव्र सिक्त खिसिआई । बान संग प्रभु फेरि चलाई ॥ कोटिन्ह चक्र त्रिस्ल पबारे । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे ॥ िनिमुक्त होकि कुक्त कार्स , कैंकें । किनु प्रयास प्रभु काटि निवारे ॥ तत्र सत् वान सारथी मारेसि । परेड भूमि जय राम पुकारेसि ॥
राम कृपा करि स्त उठावा । तब प्रभु परम क्रोध कहुँ पावा ॥
छं०-भए कुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे ।
कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत प्रसे ॥
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे ।
चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हँसे ॥
दो०-तानेड चाप श्रवन रुगि छाँड़े बिसिख कराल ।

राम मारगन गन चले लहलहात जनु व्याल ॥९१॥ चले बान सपच्छ जन उरगा। प्रथमहिं हतेउ सारथी तुरगा। रथ विभंजि हति केतु पताका । गर्जा अति अंतर बल थाका ॥ तुरत आन रथ चढि खिसिआना। अस्त्र सस्त्र छाँड़ेसि बिधि नाना बिफल होहिं सब उद्यम ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसा के।। तब रावन दस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा।। तुरग उठाइ कोपि रघुनायक । खैंचि सरासन छाँडे सायक ॥ रावन सिर सरोज वन चारी। चिल रघुवीर सिलीमुख धारी॥ दस दस बान भाल दस मारे । निसरि गए चले रुधिर पनारे ॥ स्रवत रुधिर धायउ बलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ तीस तीर रघुवीर पवारे । भुजिन्ह समेत सीस मिह पारे ॥ काटतहीं पुनि भए नबीने । राम बहोरि भुजा सिर छीने ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative प्रभु बहु बार बाहु सिर हुए । कटत झटिति पुनि न्तून भए ॥ पुनि पुनिप्रभु काटत भुज सीसा। अति कौतुकी कोसलाधीसा॥
रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू। मानहुँ अमित केतु अरु राहू॥

छं०-जनु राहु केतु अनेक नभ पथ सवत सोनित धावहीं।
रघुवीर तीर प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न पावहीं॥
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं।
जनुकोपि दिनकर कर निकर जहँ तहँ विधुंतुद पोहहीं॥

हो ० – जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहिं अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नृतन मार ॥९२॥

दसमुख देखि सिरन्ह के बाढ़ी। विसरा मरन भई रिस गाढ़ी।।
गर्जेंड मूढ़ महा अभिमानी। धायड दसहु सरासन तानी।।
समर भूमि दसकंधर कोप्यो। बरिष बान रघुपित रथ तोप्यो॥
दंड एक रथ देखि न परेऊ। जनु निहार महुँ दिनकर दुरेऊ।।
हाइाकार सुरन्ह जब कीन्हा। तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा॥
सर निवारि रिपु के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे
काटे सिर नम मारग धावहिं। जय जय धुनि करि भय उपजाविं
कहँ लिछमन सुग्रीव कपीसा। कहँ रघुवीर कोसलाधीसा॥
छं०-कहँ रामु किह सिर निकर धाए देखि मर्कट भिन्न चले।
संधानि धनु रघुवंसमिन हँसि सरन्हि सिर बेधे मले॥।
सिर मालिका कर कालिका गहि बुंद बुंदन्हि बहु मिलीं।

CC-0. क्इरे ज्वित् काणि वस्त्रातातातुं संस्थातात्रकात्रकात्रकात्रकां।nitiative

दो॰-पुनि दसकंठ कुद्ध होइ छाँड़ी सक्ति प्रचंड। चली विभीषन सन्मुख मनहुँ काल कर दंड ॥९३॥

आवत देखि सिक्त अति घोरा | प्रनतारित मंजन पन मोरा ||
तुरत विभीषन पाछें मेला | सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला||
लागि सिक्त मुरुछा कछु भई | प्रभु कृत खेल सुरन्ह विकलई ||
देखि विभीषन प्रभु श्रम पायो | गिह कर गदा कुद्ध होइ धायो ||
रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे | तें सुर नर मुनि नाग विरुद्धे ||
सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाए | एक एक के कोटिन्ह पाए ||
तेहिकारन खल अब लिग बाँच्यो | अब तव काछ सीस पर नाच्यो
राम विमुख सठ चहिस संपदा | अस किह हनेसि माझ उर गदा

छं०-उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परचो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भरचो॥ द्रौ भिरे अतिबल महाजुद्ध विरुद्ध एकु एकहि हनै। रघुबीर बल दर्षित बिभीषनु घालि नहिं ता कहुँ गनै॥

दो ॰ - उमा बिभीषनु रावनहि सन्मुख चितव कि काउ।

सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥९४॥ देखा श्रमित बिभीषनु भारी। घायउ हन्मान गिरि घारी॥ रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेसि लाता॥ ठाढ़ रहा अति कंपित गाता। गयउ बिभीषनु जह जनत्राता॥ <sup>CC-</sup>पुनि रिधनकारिहिति प्रमारा विश्विष्ठ गुनि क्षिण पूर्ण Initiative गहिसि पूँछ कि सहित उड़ाना। पुनि किरि भिरेउ प्रबल हनुमाना लरत अकास जुगल सम जोधा। एकि एकु हनत किर कोधा॥ सोहिंह नम छल बल बहु करहीं। कज्जलिगिर सुमेर जनु लरहीं॥ बुधि बल निसिचर परइ न पारचो। तब मारुतसुत प्रभु संभारचो॥ छं०—संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि किप रावनु हन्यो। महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो॥ हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु कोधातुर चले। रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुज बल दलमले॥ दो०—तब रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड। किप बल प्रबल देखि तेहिं कीन्ह प्रगट पाषंड॥ ९५॥

अंतरधान भयउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपित कटक भाछ किप जेते। जहँ तहँ प्रगट दसानन तेते॥ देखे किपन्ह अमित दससीसा। जहँ तहँ भजे भाछ अरु कीसा॥ भागे बानर धरिंह न धीरा। त्राहि त्राहि लिछमन रघुबीरा॥ दहँ दिसि धाविंह कोटिन्ह रावन। गर्जीहें घोर कठोर भयावन॥ दरें सकल सुर चले पराई। जय कै आस तजहु अब भाई॥ सब सुर जिते एक दसकंधर। अब बहु भए तकहु गिरि कंदर॥ रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी। जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी छं०-जाना प्रताप ते रहे निर्भय किपन्ह रिषु माने फुरे।

CC-0. Asadi निक्रिक्ट सर्वे र आह्य एकाल्ट हा प्रति परिक्र के सामित

हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रन घाँकरे। मर्दिहं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे॥

ुं ०-सुर बानर देखे विकल हँस्यो कोसलाधीस। सिज सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥९६॥ प्रभु छन महुँ माया सब काटी। जिमि रिव उएँ जाहिं तम फाटी रावनु एकु देखि सुर हरषे। फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे॥ भुज उठाइ रघुपति किप फेरे । फिरे एक एकन्ह तब टेरे ॥ प्रभु बलु पाइ भालु कपि धाए। तरल तमकि संजुग महि आए॥ अस्तुति करत देवतिन्ह देखें। भयउँ एक मैं इन्ह के लेखें। सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल । अस किह कोपि गगन पर घायल हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कहँ मोरें आगे॥ देखि विकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो॥ छं० –गहि भूमि पारचो लात मारचो बालिसुत प्रभु पहिं गयो । संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो॥ करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई। किए सकल भट घायल भया कुल देखि निज बल हरपई ॥

दो०-तब रघुपित रावन के सीस भुजा सर चाप।
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥९७॥

सिर भुज बाढ़ि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी॥
<sup>CG</sup>मरित के भूष्टिक हैं भुज विशाप Gollectian An eGangotri Initiative

बालितनय मारुति नल नीला। बानरराज दुबिद बलसीला॥ बिटप महीधर करहिं प्रहारा। सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा एक नखिन्ह रिपु बपुष बिदारी। भागि चलिहें एक लातन्ह मारी तब नल नील सिरन्हि चिंह गयऊ। नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ रुधिर देखि विषाद उर भारी। तिन्हिं धरन कहूँ भुजा पसारी गहे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं। जनु जुग मधुप कमल वन चरहीं कोपि कृदि द्रौ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे। सरिन्ह मारि घायल कपि कीन्हे॥ इनुमदादि मुरुछित करि वंदर।पाइ प्रदोष हरष दसकंधर॥ मुरुछित देखि सकल कपि बीरा। जामवंत धायउ रनधीरा॥ संग भालु भूघर तरु धारी। मारन लगे पचारि पचारी॥ भयउ कुद्ध रावन बलवाना। गहि पद महि पटकइ भट नाना।। देखि भालुपति निज दल घाता। कोपि माझ उर मारेसि लाता।।

छं०-उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा।
गहि भाल बीसहुँ कर मनहुँ कमलिन्ह बसे निसि मधुकरा॥
मुरुछित बिलोकि बहोरि पद हित भालुपति प्रभु पिह गयो।
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो॥
हो०-मुरुछा बिगत भालु किप सब आए प्रभु पास।

प्रासपारायण, छुब्बीसवाँ विश्राम CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥९८॥

तेही निसि सीता पहिं जाई। त्रिजटा किह सब कथा सुनाई॥ सिर भुज बाढ़ि सुनतरिपु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी॥ मुख मलीन उपजी मन चिंता। त्रिजटा सन बोली तब सीता।। होइहि कहा कहिस किन माता। केहि बिधि मरिहि बिस्व दुखदाता रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई। बिधि विपरीत चरित सब करई॥ मोर अभाग्य जिआवत ओही। जेहिं हों हरि पद कमल विछोही॥ जेहिं कृत कपट कनक मृग झुठा। अजहुँ सो दैव मोहि पर रूठा।। जेहिं विधि मोहि दुख दुसह सहाए। लिछमन कहुँ कटु बचन कहाए रघुपति बिरह सबिष सर भारी। तिक तिक मार बार बहु मारी॥ ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राना। सोइ विधि ताहि जिआव न आना बहु विधि कर विलाप जानकी। करि करि सुरति कृपानिधान की।। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी। उर सर लागत मरइ सुरारी॥ प्रभु ताते उर हतइ न तेही। एहि के हृदयँ बसति बैदेही॥ छं ० - एहि के हृद्यें बस जानकी जानकी उर मम बास है। मम उद्र भुअन अनेक लागत वान सब कर नास है।। सुनि बचन हरष बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटाँ कहा। अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंद्रि तजहि संसय महा दो॰-काटत सिर होइहि विकल छुटि जाइहि तव ध्यान। तब रावनहि हृद्य महुँ मरिहिंह रामु सुजान ॥९९॥

CC-अस्डिनर्डद्वान्बदुवा धाँकिः सम्बन्धार्कः एमुन्तिनिजन हा निजन भ्यापम् सिम्बार्म्स्

राम सुभाउ सुमिरि बैदेही। उपजी बिरह विया अति तेही॥ निसिहि ससिहि निंदित बहु भाँती। जुग सम भई सिराति न राती।। करति विलाप मनहिं मन भारी। राम बिरहँ जानकी दुखारी। जब अति भयउ बिरह उर दाहू । फरकेउ बाम नयन अर बाहू ॥ सगुन विचारि धरी मन धीरा। अब मिलिहहिं कुपाल रघुबीरा॥ इहाँ अर्घनिसि रावनु जागा। निजसारियसन खीझन लागा।। सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही। धिग धिग अधम मंदमति तोही।। तेहिं पद गहि बहुविधि समुझावा । भोरु भएँ रथ चढ़ि पुनि धावा।। सुनि आगवनु दसानन केरा। किप दल खरभर भयउ घनेरा।। जहँ तहँ भूधर बिटप उपारी। धाए कटकटाइ भट भारी।। छं०-धाए जो मर्कट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहिं प्रहार मारत भिज चले रजनीचरा ॥ विचलाइ दल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो । चहुँ दिसि चपेटिन्ह मारि नखिन्ह बिदारि तनु ब्याकुल कियो दो ०-देखि महा मर्कट प्रवल रावन कीन्ह विचार। अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया बिस्तार ॥१००॥ छं०-जब कीन्ह तेहिं पाषंड । भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ बेताल भूत पिसाच। कर धरें धनु नाराच॥ १॥ जोगिनि गहें करबाल। एक हाथ मनुज कपाल।।

CC-0. ASI Silnagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

धरु मारु बोलिहिं बोर । रहि पूरि धुनि चहुँ ओर॥ सुख बाइ धावहिं खान । तब लगे कीस परान ॥ ३॥ जहँ जाहिं सर्कट भागि । तहँ बरत देखिंह आगि ॥ भए विकल वानर भालु। पुनि लाग वरषे बालु ॥ ४॥ जहँ तहँ थिकत करि कीस। गर्जेंड बहुरि दससीस॥ छछिमन कपीस समेत । भए सक्छ बीर अचेत ॥ ५॥ हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभट मीजहिं हाथ ॥ एहि विधि सकल बल तोरि। तेहिं कीन्ह कपट बहोरि॥६॥ प्रगटेसि विपुल हनुमान । धाए गहे पाषान ॥ तिन्ह रामु घेरे जाइ। चहुँ दिसि बरूथ बनाइ॥ ७॥ मारहु धरहु जिन जाइ । कटकटिह पूँछ उठाइ ॥ दहँ दिसि लँगूर विराज । तेहिं मध्य कोसलराज ॥ ८॥

 दो०-ताके गुन गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास । जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़इ अकास ॥१०१(क)॥ काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट छंकेस । प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनिब्याकुल देखि कलेस॥१०१(ख)॥

काटत बढ़िहं सीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई मरइ न रिपु श्रम भयउ विसेषा। राम विभीषन तन तव देखा।। उमा काल मर जाकीं ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा।। सुनु सरवरय चराचर नायक। प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक।। नाभिकुंड पियूष बस याकें। नाथ जिअत रावनु बल ताकें सुनत विभीषन बचन कृपाला। हरिष गहे कर बान कराला।। असुभ होन लागे तब नाना। रोवहिंखर सुकाल बहु स्वाना।। बोलिहं खग जग आरित हेतू। प्रगट भए नभ जहँ तहँ केतू॥ दस दिसि दाह होन अति लागा। भयउ परव विनु रवि उपरागा।। मंदोदरि उर कंपति भारी। प्रतिमा सवहिं नयन मग बारी।। छं०-प्रतिमा रुद्हिं पविपात नभ अति वात वह डोलित मही। वरपहिं बलाहक रुधिर कच रज असुम अति सक को कही।। उतपात अमित बिलोकि नम सुर विकल बोलहिं जय जए। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए॥ दो०-खेँचि सरासन श्रवन लगि छाड़े सर एकतीस।

रघुनायक सायक चले मानहुँ काल फनीस ॥१०२॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative सायक एक नामि सर सोपा। अपर लगे भुज सिर किर रोषा॥
लै सिर बाहु चले नाराचा। सिर भुज हीन रुंड मिह नाचा॥
धरिन धसइ धर धाव प्रचंडा। तब सर हित प्रभु कृत दुइ खंडा॥
गर्जेंड मरत घोर रव भारी। कहाँ रामु रन हतौं पचारी॥
डोली भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिंधु सिर दिग्गज भूधर॥
धरिन परेड द्रौ खंड बढ़ाई। चापि भालु मर्कट समुदाई॥
मंदोदिर आगें भुज सीसा। धिर सर चले जहाँ जगदीसा॥
प्रिविसे सब निषंग महुँ जाई। देखि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई॥
तामु तेज समान प्रभु आनन। हरषे देखि संभु चतुरानन॥
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा। जय रुधुवीर प्रवल भुजदंडा॥
बरषिं सुमन देव मुनि बृंदा। जय कुपाल जय जयित मुकुंदा॥

छं०-जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो।
खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो॥
सुर सुमन बरषिं हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगही।
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही॥१॥
सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं।
जनु नीलगिरि पर तिहत पटल समेत उडुगन आजहीं॥
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने।
जनु रायमुनीं तमाल पर बैठीं बिपुल सुख आपने॥२॥
दो०-कृपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किए सुर बृंद।

CC-0. ASI सास्कुक्रीस्पात्सम् Jक्षक्षे क्रियां क्षांम अगम् सुरुष्ट्रिणा। १० छत्यां स्

पति सिर देखत मंदोदरी। मुरुछित विकल घरनि खसिपरी जुवति बृंद रोवत उठि धाई। तेहि उठाइ रावन पहिं आई ॥ पति गति देखि ते करहिं पुकारा। छूटे कच नहिं ब्पुष सँभारा॥ उर ताड़ना करहिं विधि नाना। रोवत करिहं प्रताप बखाना।। तव बल नाथ डोल नित घरनी । तेज हीन पावक सित तरनी ॥ सेष कमठ सहि सकहिं न भारा। सोतनु भृमि परेउ भरि छारा।। बरुन कुवेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख धरि काहुँ न धीरा।। भुजवल जितेहु काल जम साई। आजु परेहु अनाय की नाई।। जगत विदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ राम विमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥ तव बस विधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं माथा।। अव तव सिर भुज जंबुक खाहीं। राम बिमुख यह अनुचित नाहीं॥ काल विवस पति कहा न माना । अग जग नाथु मनुज करि जाना॥ छं ० - जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु निहं करुनामयं॥ आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तव तनु अयं। तुम्हहू दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं॥

दो०-अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहिं आन । जोगि बृंद दुर्छभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥

मंदोदरी बचन सुनि काना । सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative दो०-मंदोद्री आदि सब देइ तिलांजिल ताहि।

भवन गई रघुपति गुन गन बरनत मन माहि ॥१०५॥ आइ विभीषन पुनि सिरु नायो। कृपासिंधु तब अनुज बोलायो॥ तुम्ह कपीस अंगद नल नीला। जामवंत मारुति नयसीला॥ सब मिलि जाहु विभीषन साथा। सारेहु तिलक कहेउ रघुनाया। पिता बचन मैं नगर न आवउँ। आपु सरिस कपि अनुज पठावउँ त्रत चले कपि सनि प्रभु बचना। कीन्ही जाइ तिलक की रचना। सादर सिंहासन वैठारी। तिलक सारि अस्तुति अनुसारी। जोरि पानि सबहीं सिर नाए। सहित विभीषन प्रभु पहिं आए॥ तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे। किह प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे छं ० - किए सुखी कहि बानी सुधा सम बल तुम्हारें रिपु हयो।

CC-0. ASI Sunaga विभवीष ना आका पतिहाँ। सुभावत सुन तुस्हा स्रोतित । वासे ।।।

मोहि सहित सुभ कीरित तुस्हारी परम प्रीति जो गाइहैं। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहें॥

दो - प्रभु के बचन श्रवन सुनि निहं अघाहिं किप पुंज । बार बार सिर नाविहं गहिं सकल पद कंज ॥१०६॥

पुनि प्रभु वोलि लियउ हनुमाना। लंका जाहु कहेउ भगवाना।।
समाचार जानिकिहि सुनावहु। तासु कुसल ले तुम्ह चिल आवहु
तव हनुमंत नगर महुँ आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए।।
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही। जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही।।
दूरिहि ते प्रनाम किप कीन्हा। रघुपति दूत जानकीं चीन्हा।।
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता। कुसल अनुज किप सेन समेता।।
सव विधि कुसल कोसलाधीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा।।
अविचल राजु विभीषन पायो। सुनि किप बचन हरष उर छायो।।
छं०-अति हरष मनतन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा।
का देउँ तोहि त्रैलोक महुँ किप किमिप निहं बानी समा॥
सुनु मातु में पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं।

रन जीति रिपुदल बंधु जुत पस्यामि राममनामयं॥ दो०-सुनु सुत सदगुन सकलतव हृदयँ बसहुँ हनुमंत। सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अनंत॥१०७॥

अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता । देखों नयन स्थाम मृदु गाता ॥ ठठ-० हत्स्माना ग्राम पहिं जाई। जनकसुता के कुसल सुनाई॥ गु॰ रा॰ १९सुनि संदेसु भानुकुलभूषन। बोलि लिए जुवराज विभीषन॥ मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतिह लै आवहु॥ तुरतिहं सकल गए जहँ सीता। सेविहं सब निसिन्वरीं विनीता॥ वेगि बिभीषन तिन्हिह सिखायो। तिन्ह बहु विधि मज्जन करवायो बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिविका रुचिर साजि पुनि ल्याए ता पर हरिष चढ़ी बैदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही॥ बेतपानि रच्छक चहु पासा। चले सकल मन परम हलासा।। देखन भालु कीस सब आए। रच्छक कोपि निवारन धाए॥ कह रघुबीर कहा मम मानहु। सीतिह सखा पयादें आनहु॥ देखहूँ कपि जननी की नाई। विद्यसि कहा रघुनाथ गोसाई॥ सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे। नभ ते सुरन्ह सुमन बहु बरषे॥ सीता प्रथम अनल महुँ राखी। प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी। दो०-तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुर्बाद।

सुनत जातुधानीं सब लागीं करें विषाद ॥१०८॥

प्रभु के बचन सीस धरि सीता। बोली मन क्रम बचन पुनीता॥ लिछमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी॥ सुनि ल्छिमन सीता के बानी। विरह विवेक धरम निति सानी। लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कल्लु कहि सकत न ओऊ देखि राम रुख लिछमन धाए। पावक प्रगटि काठ वहु लाए॥

CC-0. ASI Stinagar Circle James Collection An e Congotri Initiative

जों मन बच क्रम मम उर माहीं। तिज रंघुबीर आन गित नाहीं।। तो कृसानु सब कै गित जाना। मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना।।

छं०-श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कोसलेस महेस बंदित चरन रित अति निर्मली॥ प्रतिबंब अरु लोकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे। प्रभु चरित काहुँ न लखे नम सुर सिद्ध मुनि देखिह खरे॥१॥ धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुतिजग बिदित जो। जिमि छीरसागर इंदिरा रामिह समर्पी आनि सो॥ सो राम बाम बिभाग राजित रुचिर अति सोभा भली। नव नील नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज की कली॥२॥

दो ०-बरषिं सुमन हरिष सुर बाजिं गगन निसान। गाविं किंनर सुरबध् नाचिं चढ़ीं बिमान ॥१०९(क)॥ जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार। देखि भालु किप हरिषे जय रघुपति सुख सार॥१०९(ख)॥

तब रघुपति अनुसासन पाई। मातिल चलेउ चरन सिरु नाई॥ आए देव सदा स्वारथी। वचन कहिं जनु परमारथी॥ दीन बंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया॥ बिस्व द्रोह रत यह खल कामी। निज अध गयउ कुमारगगामी॥ तुम्ह समस्प ब्रह्म अबिनासी। सदा एकरस सहज उदासी॥ अकिसे अभियंशिक अधिसी अधिस

मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम बपु धरी॥ जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो। नाना तनु धरि तुम्हइँ नसायो॥ यह खल मिलन सदा सुरद्रोही। काम लोभ मद रत अति कोही॥ अधम सिरोमनि तव पद पावा। यह हमरें मन बिसमय आवा॥ हम देवता परम अधिकारी। स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारी॥ भव प्रबाहँ संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥

दो ०-करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहँ तहँ कर जोरि । अति सप्रेम तन पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥

छं०-जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक चाप धरे॥
भव बारन दारन सिंह प्रभो। गुन सागर नागर नाथ बिभो॥
तन काम अनेक अनूप छवी। गुन गावत सिद्ध सुनींद्र कबी॥
जसु पावन रावन नाग महा। खगनाथ जथा करि कोप गहा॥
जन रंजन भंजन सोक भयं। गतकोध सदा प्रभु बोधमयं॥
अवतार उदार अपार गुनं। महि भार बिभंजन ग्यानघनं॥
अज ब्यापकमेकमनादि सदा। करुनाकर राम नमामि मुदा॥
रघुबंस बिभूषन दूषन हा। कृत भूप बिभीषन दीन रहा॥
गुन ग्यान निधान अमान अजं। नित राम नमामि बिभुं बिरजं॥
सुजदंड प्रचंड प्रताप बलं। खल बुंद निकंद महा कुसलं॥
बिनु कारन दीन द्याल हितं। छविधाम नमामि रमा सहितं॥

भवतारन कारन काज परं। मन संभव दारून दोष हरं॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative सरं चाप मनाहर त्रोन धरं। जळजारून छोचन भूपबरं॥ खुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं। मद मार मुधा ममता समनं॥ अनवद्य अखंड न गोचर गो। सवरूप सदा सब होइ न गो॥ इति बेद बदंति न दंतकथा। रविआतप भिन्नमभिन्नजथा॥ कृतकृत्य विभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए॥ धिग जीवन देव सरीर हरे। तव भिन्त विना भव भूलि परे॥ अब दीनद्याल द्या करिऐ। मित मोरि विभेदकरी हरिऐ॥ जेहि ते विपरीत किया करिऐ। दुख सो सुख मानि सुखी चरिऐ॥ खल खंडन मंडन रम्य छमा। पद पंकज सेवित संभु उमा॥ नृप नायक दे बरदानिमदं। चरनांबुज प्रेमु सदा सुभदं॥ दो०—विनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात।

सोभासिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात ॥१११॥
तेहि अवसर दसरय तहँ आए। तनय विलोकि नयन जल छाए॥
अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा। आसिरवाद पिताँ तब दीन्हा॥
तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यों अजय निसाचर राऊ॥
सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी। नयन सलिल रोमाविल ठाढ़ी॥
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितइ पितहि दीन्हेउ दढ़ ग्याना
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो। दसर्थ भेद भगति मन लायो॥
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा। दसर्थ हरिष गए सुरधामा॥

दो॰-अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस । CC-0. स्वोध्यादेखिः स्त्रिल्ला मुन्ना अस्त्रिति कर स्त्र हेस्स् बीनुवित नार्विताल छं ० - जय राम सोभा धाम। दायक प्रनत विश्राम॥ धत त्रोन बर सर चाप। अुजदंड प्रवल प्रताप॥ १॥ जय दूषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि॥ यह दुष्ट मारेउ नाथ। भए देव सकल सनाथ॥ २॥ जय हरन धरनी भार। महिमा उदार अपार॥ जय रावनारि कृपाल। किए जातुधान बिहाल॥ ३॥ लंकेस अति बल गर्व। किए बस्य सुर गंधर्व॥ मुनि सिद्ध नर खग नाग। हिंठ पंथ सब कें लाग॥ ४॥ परद्रोह रत अति दुष्ट। पायो सो फलु पापिष्ट॥ अब सुनहु दीन द्याल। राजीव नयन बिसाल॥ ५॥ मोहि रहा अति अभिमान। नहिं कोउ मोहि समान॥ अब देखि प्रभु पद कंज। गत मान प्रद दुख पुंज॥ ६॥ कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अब्यक्त जेहि श्रुति गाव॥ मोहि भाव कोसल भूप। श्रीराम सगुन सरूप॥ ७॥ बैदेहि अनुज समेत। मम हृद्यँ करहु निकेत॥ मोहि जानिए निज दास। दे भक्ति रमानिवास॥ ८॥

छं ॰ —दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायकं। सुख धाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं॥ सुर बृंद रंजन हुंद भंजन मनुजतनु अतुलितबलं। CC-0. ASI Singar दिस्कर सुरुष्ण सिश्विमा स्टिशा विश्वास्त्र दो ० — अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देहु कृपाल । काह करों सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥११३॥

सुनु सुरपित किप भाछ हमारे। परे भूमि निसिचरिन्ह जे मारे।।

मम हित लागि तजे इन्ह प्राना। सकल जिआउ सुरेस सुजाना।।

सुनु खगेस प्रभु के यह बानी। अति अगाध जानिहं सुनि ग्यानी

प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआई। केवल सकहि दीन्हि बड़ाई॥

सुधा बरिष किप भाछ जिआए। हरिष उठे सब प्रभु पिहं आए॥

सुधाबृष्टि भे दुहु दल ऊपर। जिए भाछ किप निहं रजनीचर॥

रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए छूटे भव बंधन॥

सुर अंसिक सब किप अरु रीछा। जिए सकल रघुपित की ईछा॥

राम सिरस को दीन हितकारी। कीन्हे सुकुत निसाचर झारी॥

खल मल धाम काम रत रावन। गित पाई जो सुनिबर पाव न॥

दो ० - सुमन बरिष सब सुर चले चिह चिह रुचिर बिमान।
देखि सुअवसर प्रभु पिहं आयउ संभु सुजान ॥११४(क)॥
परम प्रीति कर जोरि जुग निलन नयन भिर बारि।
पुलकित तन गदगद गिराँ बिनय करत त्रिपुरारि॥११४(ख)॥

छं - मामिनरक्षय रघुकुल नायक। धत वर चाप रुचिर कर सायक मोह महा घन पटल प्रभंजन। संसय विपिन अनल सुर रंजन॥ अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर। अम तम प्रवल प्रताप दिवाकर॥ काम कोध्य आव अव अव फालान के कमहिली हैं तह कि कि कि कि कि कि बिषय मनोरथ पुंज कंज बन । प्रबल तुषार उदार पार मन ॥ भव बारिधि मंदर परमं दर। बारय तारय संसृति दुस्तर ॥३॥ स्याम गात राजीव बिलोचन । दीन बंधु प्रनतारित मोचन ॥ अनुज जानकी सहित निरंतर। बसहु राम नृप मम उर अंतर॥४॥ मुनिरंजन महि मंडल मंडन । तुलसिदास प्रभु त्रास बिखंडन॥५॥

दो०-नाथ जबहिं कोसलपुरीं होइहि तिलक तुम्हार । कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार॥११५॥

करि विनती जब संभु सिधाए। तब प्रभु निकट बिभीषनु आए॥ नाइ चरन सिरु कह मृदु बानी। विनय सुनहु प्रभु सारँगपानी॥ सकुल सदल प्रभु रावन मारयो। पावन जस त्रिभुवन विस्तारयो॥ दीन मलीन हीन मित जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती॥ अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। मज्जनु करिअ समर श्रम छीजे॥ देखि कोस मंदिर संपदा। देहु कृपाल किपन्ह कहुँ मुदा॥ सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ सुनत वचन मृदु दीनदयाला। सजल भए द्वौ नयन विसाला॥

दो॰—तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात ।
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥११६(क)॥
तापस बेष गात कृस जपत निरंतर मोहि ।

CC-0. A देखी अत द्वा जित्त सुणि सिक्षित स्विष्ट सिक्षित सिक्प सिक्षित सिक्ष सिक्य

बीतें अवधि जाउँ जों जिअत न पावउँ बीर । सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुरुक सरीर॥११६(ग)॥ करेहु कल्प भिर राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहिं। पुनि सम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं॥११६(घ)॥

सुनत विभीषन बचन राम के । हरिष गहे पद कृपाधाम के ॥ वानर भाल सकल हरषाने । गिह प्रभुपद गुन विमल बखाने॥ बहुरि विभीषन भवन सिधायो । मिन गन बसन विमान भरायो॥ ले पुष्पक प्रभु आगें राखा । हँसि करि कृपासिंधु तब भाषा ॥ चिह विमान सुनु सखा विभीषन । गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ नभ पर जाइ विभीषन तबही । बरिष दिए मिन अंबर सबही ॥ जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं। मिन मुख मेलि डारि किप देहीं॥ हँसे रामु श्री अनुज समेता। परम कौतुकी कृपा निकेता।

्रि०-मुनि जेहि ध्यान न पाविंह नेति नेति कह बेद ।
कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥११७(क)॥
उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम ।
राम कृपा निंह करिंह तिस जिस निष्केवल प्रेम ॥११७(ख)॥

भालु कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरि पहिरि रघुपति पहिं आए॥ नाना जिनस देखि सब कीसा । पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा॥ चितइ सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोले मृदुल बचन रघुराया॥ तुम्हेरें बल मैं रावनु मारयो। तिलक बिभीषन कहँ पुनि सारयो CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative निज निज गृह अब तुम्ह सब जाहू। सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू सुनत बचन प्रेमाकुल बानर। जोरि पानि बोले सब सादर॥ प्रभु जोइ कहहु तुम्हिह सब सोहा। इमरें होत बचन सुनि मोहा॥ दीन जानि किप किए सनाथा। तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा॥ सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं। मसक कहूँ खगपति हित करहीं देखि राम कख बानर रीछा। प्रेम मगन नहिं गृह कै ईछा॥

दो०-प्रभु प्रेरित किप भालु सब राम रूप उर राखि।
हरष विषाद सहित चले बिनय विविध विधि भाषि। १ १८(क)॥
किपिति नील रीछपित अंगद नल हनुमान।
सिहत बिभीषन अपर जे जूथप किप बलवान॥ १ १८(ख)॥
किह न सकिह के छुप्रेम बस भिर भिर लोचन बारि।
सन्मुख चितविह राम तन नयन निमेष निवारि॥ १ १८(ग)॥

अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल विमान चढ़ाई॥
मन महुँ विप्र चरन सिरु नायो। उत्तर दिसिहि विमान चलायो॥
चलत बिमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहइ सबु कोई॥
सिंहासन अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रभु बैठे ता पर॥
राजत रामु सहित भामिनी। मेरु सुंग जनु घन दामिनी॥
रिचर बिमानु चलेउ अति आतुर। कीन्ही सुमन बृष्टि हरषे सुर॥
परम सुखद चलि त्रिबिध बयारी। सागर सर सरि निर्मल बारी॥

CC-0. समुक्ता होहिंब गुंतरार, नहीं भारि। सक्त भारत विर्दाहर तभा श्वासा।

कह रघुबीर देखु रन सीता। लिछमन इहाँ हत्यो इँद्रजीता ॥ हनूमान अंगद के मारे। रन मिह परे निसाचर भारे॥ कुंभकरन रावन द्वौ भाई। इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई॥

दो०-इहाँ सेतु बाँध्यों अरु थापेउँ सिव सुख धाम । सीता सिहत कृपानिधि संसुहि कीन्ह प्रनाम ॥११९(क)॥ जहँ जहँ कृपासिधु बन कीन्ह बास बिश्राम । सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम॥११९(ख)॥

तुरत बिमान तहाँ चिल आवा। दंडक बन जहँ परम सुहावा।। कुंभजादि मुनिनायक नाना। गए रामु सब कें अस्थाना।। सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा। चित्रकूट आए जगदीसा॥ तहँ करि मुनिन्ह केर संतोषा। चला बिमानु तहाँ ते चोखा॥ बहुरि राम जानिकहि देखाई। जमुना किल मल हरिन सुहाई॥ पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम कर सीता॥ तीरथपति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अघ भागा॥ देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरिन सोक हरि लोक निसेनी॥ पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि। त्रिविध ताप भव रोग नसावनि

दो॰—सीता सहित अवध क हुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम । सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥१२०(क)॥ पुनि प्रभु आइ त्रिबेनीं हरषित मज्जनु कीन्ह ।

्ट्युपिन्ह। सहित विप्रनृह कहुँ दान विविध विधि दीन्ह १२०(ख)

प्रभु हनुमंतिह कहा बुझाई । धरि वटु रूप अवधपुर जाई॥ भरतिह कुसल हमारि सुनाएहु। समाचार लै तुम्ह चलि आएहु॥ तुरत पवनसुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पहिंगयऊ॥ नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही। अस्तुतिकरि पुनि आसिषदीन्ही मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी। चिंद विमान प्रभु चले बहोरी॥ इहाँ निषाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कहँ लोग बोलाए॥ सुरसरि नाघि जान तब आयो । उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो ॥ तब सीताँ पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी॥ दीन्हि असीस हरिष मन गंगा । सुंदरि तव अहिवात अभंगा ॥ सनत गुहा धायउ प्रेमाकुल। आयउ निकट परम सुख संकुल॥ प्रभुहि सहित विलोकि वैदेही। परेउ अवनि तन सुधिनहिं तेही॥ प्रीति परम विलोकि रघुराई। हरिष उठाइ लियो उर लाई॥ छं ० – लियो हद्यँ लाइ कृपा निधान सुजान रायँ रमापती। बैठारि परम समीप वृझी कुसल सो कर बीनती॥ अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेव्य जे। सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ १॥ सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो॥ यह रांवनारि चरित्र पावन राम पद रतिप्रद सदा।

CC-0. Aकासारिहद्धर दिवस्य निकार अस्ति संस्कृति संस्वित संस्कृति संस्विति संस्विति संस्विति संस्विति संस्विति संस्विति स

दो०-समर बिजय रघुबीर के चरित जेसुनहिं सुजान। बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हिंह देहिं भगवान ॥१२१(क)॥ यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार। श्रीरघुनाथ नाम तिज नाहिन आन अधार॥१२१(ख)॥

मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने
षष्ठः सोपानः समाप्तः ।
( लंकाकाण्ड समाप्त )







अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जयाजोग मिले सबहि कुपाला ॥

श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवल्लमो विजयते

## श्रीरामचरितमानस

## सप्तम सोपान

( उत्तरकाण्ड )

NEW

## श्लोक

केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जिचह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसम्भम् । पाणौ नाराचचापं किपनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमिनशं पुष्पकारूढरामम् ॥ १ ॥ कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमलावजमहेशवन्दितौ । जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनसङ्कसङ्गिनौ ॥ २ ॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं अभ्विकापितमभीष्टसिद्धिद्म्।
कारुणीककळकअळोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्॥३॥
• दो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग।
जहँ तहँ सोचिहं नािर नर कुस तन राम वियोग॥
सगुन होिहं सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर।
प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर॥
कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ।
आयउ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ॥
भरत नयन भुज दिन्छन फरकत बारिहं बार।
जािन सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार॥

रहेउ एक दिन अवधि अधारा । समुझत मन दुख भयउ अपारा॥ कारन कवन नाथ निहं आयउ । जानि कुटिल किथों मोहि विसरायगा अहह धन्य लिछमन बड़भागी । राम पदारिबंदु अनुरागी ॥ कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग निहं लीन्हा ॥ जों करनी समुझे प्रभु मोरी । निहं निस्तार कलप सत कोरी ॥ जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥ मोरे जियं भरोस हद सोई। मिलिहिहं राम सगुन सुभ होई॥ बीतें अवधि रहिहं जों प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना॥

दो०-राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत। CC-0. ASI Shinagar Circle नुस्ता आहुआस्ट्रा मुख्य पेट्य अनुभा (क्यु) सा बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात॥ १ (स्र)॥

देखत हनूमान अति हरषेउ। पुलक गात लोचन जलबरषेउ।। मन महँ बहुत भाँति सुख मानी। बोलेउ अवन सुधा सम बानी।। जासु बिरहँ सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुन गन पाँती ॥ रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयउ कुसल देव सुनि त्राता।। रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत।। सुनत बचन विसरे सब दूखा। तृषावंत जिमि पाइ पियूषा ॥ को तुम्ह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ मारुत सुत में किप हनुमाना। नामु मोर सुनु कृपानिधाना॥ दीनबंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर॥ मिलत प्रेम नहिं हृद्यँ समाता। नयन स्रवत जल पुलिकत गाता कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आजु मोहि राम पिरीते॥ वार बार बूझी कुसलाता। तो कहुँ देउँ काह सुनु भ्राता।। एहि संदेस सरिस जग माहीं। करि विचार देखें उँ कछु नाहीं। नाहिन तात उरिन मैं तोही। अब प्रमु चरित मुनाबहु मोही ॥ तव हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा।। कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई। सुमिरिई मोहि दास की नाई ॥

छं०—निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन कर यो। सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुरुकि तन चरनन्हि पर यो॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative रघुवीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो।
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो॥
दो०-राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात।
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृद्यँ समात॥२(क)॥

सो०—भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयउ किप राम पिहें। कही कुसल सब जाइ हरिष चलेउ प्रभु जान चिहा।२(ख)॥

हरिष भरत कोसलपुर आए। समाचार सब गुरिह सुनाए॥
पुनि मंदिर महँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई॥
सुनत सकल जननीं उठि धाई। किह प्रभु कुसल भरत समुझाई॥
समाचार पुरवासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरिष सब धाए॥
दिध दुर्वा रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला॥
भिर भिर हेम थार भामिनी। गावत चिल विधुरगमिनी॥
जे जैसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं। बाल बृद्ध कहँ संग न लावहिं॥
एक एकन्ह कहँ बूझिं भाई। तुम्ह देखे दयाल रघुराई॥
अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी॥
बहइ सुहावन त्रिविध समीरा। भइ सरजू अति निर्मल नीरा॥

दो०-हरिषत गुर परिजन अनुज भूसुर बृंद समेत । चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपानिकेत ॥३(क)॥ बहुतक चढ़ीं अटारिन्ह निरखिंह गगन बिमान ।

CC-0. ASI ड्रोबिश्वमध्याध्ययः समित्र कार्यक्षं समित्र कार्यकार्यः । सित्र कार्यकार्यः । सित्र कार्यकार्यः । सित्र कार्यकार्यः ।

राका सिस रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान । बदयो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥३ (ग)॥

इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर। किपन्ह देखावत नगर मनोहर॥
सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी किचर यह देसा॥
जद्यपि सब बैकुंठ बखाना। बेद पुरान विदित जगु जाना॥
अवधपुरी सम प्रिय निहं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ॥
जन्मभूमि मम पुरी सुहाविन। उत्तर दिसि बह सरजूपाविन॥
जा मजन ते विनिहं प्रयासा। मम समीप नर पाविहं बासा॥
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी। मम धामदा पुरी सुख रासी॥
हरषे सब किप सुनि प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी॥

दो०-आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान । नगर निकट प्रभु प्रेरेड उतरेड भूमि बिमान ॥४(क)॥ उतरिकहेड प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहिं जाहु । प्रेरित राम चलेड सो हरषु बिरहु अति ताहु ॥४(ख)॥

आए भरत संग सब लोगा। कुस तन श्रीरघुवीर वियोगा।। बामदेव बसिष्ट मुनिनायक। देखे प्रभु महि धरि धनु सायक।। धाइ धरे गुर चरन सरोहह। अनुज सहित अति पुलकतनोहह भेटि कुसल बूझी मुनिराया। हमरें कुसल तुम्हारिहिं दाया।। सकल द्विजन्ह मिलिनायउ माथा। धर्म धुरंधर रघुकुलनाया।। सकल द्विजन्ह मिलिनायउ माथा। धर्म धुरंधर रघुकुलनाया।। स्मेहें भूरत पुनि प्रभु पद पंकज। नमत जिन्हिह सुर मुनि संकर अज

परे भूमि नहिं उठत उठाए। बर करि कृपासिंधु उर लाए॥ स्यामल गात रोम भए ठाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े॥

छं०-राजीव लोचन झवत जल तन लिलत पुलकाविल बनी।
अति प्रेम हृद्यँ लगाइ अनुजिह सिले प्रभु त्रिभुअन धनी॥
प्रभु मिलत अनुजिह सोह मो पिह जाति नहिं उपमा कही।
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धिर मिले वर सुषमा लही॥१॥
ब्झत कृपानिधि कुसल भरतिह बचन बेगि न आवई।
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई॥
अब कुसल कौसल नाथ आरत जानि जन दरसन दियो।
ब्हुत बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो॥२॥

दो॰-पुनि प्रभु हरिष सन्नुहन भेंटे हृद्यँ लगाइ। लिखमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ॥ ५॥

भरतानुज लिंछमन पुनि भेंटे। दुसह विरह संभव दुख मेटे॥ सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा॥ प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी। जनित वियोग विपति सब नासी प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी॥ अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथाजोग मिले सबिह कृपाला॥ कृपादृष्टि रघुबीर विलोकी। किए सकल नर नारि विसोकी॥ छन महिं सबिह मिले भगवाना। उमा मरम यह काहुँ न जाना॥

CC-एपिङ् विधिखनिङ पुरावी क्रिकामाना। क्यांने च्येल सुरम् । धांमांभी

कौसल्यादि मातु सब धाई। निरखि वच्छ जनु धेनु लवाई॥ छं०-जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृहँ चरन बन परबस गईं। दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भईं॥ अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहुबिधि कहे। गह विषम विपति वियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित छहे

दो०-भेटेउ तनय सुमित्राँ राम चरन रित जानि । रामिह मिलत कैकई हृद्यँ बहुत सकुचानि ॥६(क)॥ लिसन सब मातन्ह मिलि हुरुषे आसिष पाइ ।

कैकइ कहँ पुनि पुनि मिले मन कर छोशु न जाइ॥६(ख)॥
सासुन्ह सविन मिली बैदेही।चरनिहलागि हरषु अति तेही।।
देहिं असीस बूझि कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता।।
सव रघुपति मुख कमल बिलोकिहीं। मंगल जानि नयन जल रोकिहीं
कनक थार आरती उतारिहां। बार बार प्रभु गात निहारिहां।।
नाना भाँति निछाविर करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं॥
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरिहा। चितवित कृपा सिंधु रनधीरिह।।
हृदयँ विचारित बारिह बारा। कवन भाँति लंकापित मारा॥
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसिचर सुभट महावल भारे॥

दो०-लिलिमन अरु सीता सहित प्रभुहि बिलोकित मातु । परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ ७॥

लंकापति कपीस नल नीला। जामवंत अंगद सुभसीला॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative हनुमदादि सब बानर बीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा।।
भरत सनेह सील ब्रत नेमा। सादर सब बरनहिं अति प्रेमा।।
देखि नगरवासिन्ह के रीती। सकल सराहिं प्रभु पद प्रीती।।
पुनिरधुपति सब सखा बोलाए। मुनिपद लागहु सकल सिखाए।।
गुर बसिष्ट कुलपूज्य हमारे। इन्ह की कृपाँ दनुज रन मारे॥
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहँ बेरे॥
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे॥
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। निमिष निमिष उपजत सुख नए॥

दो॰-कौसल्या के चरनिह पुनि तिन्ह नायउ माथ।
आसिष दीन्हे हरिष तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ॥८(क)॥
सुमन बृष्टि नम संकुल भवन चले सुखकंद।
चढ़ी अटारिन्ह देखिहें नगर नारि नर बृंद ॥८(ख)॥

कंचन कलस विचित्र सँवारे। सबिहें धरे सिज निज निज द्वारे॥ बंदनवार पताका केत्। सबिह बनाए मंगल हेत्॥ बीथीं सकल सुगंध सिंचाई। गजमिन रिच बहु चौक पुराई॥ नाना भाँति सुमंगल साजे। हरिष नगर निसान बहु बाजे॥ जह तहँ नारि निछाविर करहीं। देहिं असीस हरिष उर भरहीं॥ कंचन थार आरतीं नाना। जुवतीं सर्जे करिहें सुभ गाना॥ करिहं आरती आरतिहर कें। रघुकुल कमल विपिन दिनकर कें॥ Сपुर लोका कंविति प्रकृत्वामा भागिक विपिन दिनकर कें॥

तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं। उमा तासु गुन नर किमि कहहीं

दो०-नारि कुमुदिनीं अवध सर रघुपति बिरह दिनेस। अस्त अएँ बिगसत भईं निरखि राम राकेस ॥९(क)॥ होहिंसगुन सुभ बिबिधि बिधि बाजहिंगगन निसान। पुर नर नारिसनाथ करि भवन चळे भगवान ॥९(ख)॥

प्रभु जानी कैकई लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी।। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा। पुनि निज भवन गवन हिर कीन्हा कृपासिंधु जब मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए।। गुर बसिष्ट दिज लिए बुलाई। आजु सुघरी सुदिन समुदाई॥ सब दिज देहु हरिष अनुसासन। रामचंद्र बैठिहें सिंघासन।। मुनि बसिष्ट के बचन सुहाए। सुनत सकल विप्रन्ह अति भाए।। कहिं बचन मृदु विप्र अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका।। अब मुनिबर बिलंब निहं कीजै। महाराज कहँ तिलक करीजै।।

रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ ॥१०(क)॥ जहाँ तहाँ धावन पठइ पुनि मंगल द्रब्य मगाइ। हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु नायउ आइ॥१०(ख)॥

## नवाह्मपारायण, आठवाँ विश्राम

अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवन्ह सुमन बृष्टि झरि लाई।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative राम कहा सेवकन्ह बुलाई। प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई।। सुनत बचन जह तह जन घाए। सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए।। पुनि कहनानिधि भरतु हँकारे। निज कर राम जटा निरुओरे।। अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई। भगत बछल कृपाल रघुराई॥ भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटि सत सकिहं न गाई॥ पुनि निज जटा राम बिबराए। गुर अनुसासन मागि नहाए॥ किर मजन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे॥

दो०-सासुन्ह सादर जानिकहि मज्जन तुरत कराइ।
दिव्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ॥११(क)॥
राम बाम दिसि सोभित रमा रूप गुन खानि।
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि॥११(ख)॥
सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि बृंद।
चिद्र बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद ॥११(ग)॥

प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा। तुरत दिब्य सिंघासन मागा ॥
रिव सम तेज सो बरिन न जाई। बैठे राम द्विजन्ह सिरु नाई॥
जनकसुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई॥
बेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नम सुर मुनि जय जयित पुकारे॥
प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा। पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा॥
सुत बिलोकि हरषीं महतारी। बार बार आरती उतारी॥
विक्रान्ह स्वान विकिथि विधि सीन्हे॥ आस्मा सक्त स्वजासका सिक्शां।

सिंघासन पर त्रिमुअन साई। देखि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई।। छं०-नभ दुंदुभीं बाजिहं बिपुल गंधर्व किंनर गावहीं। नाचिहं अपछरा बृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं॥ भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। गहें छत्र चामर ब्यजन धनु असि चर्मसक्ति बिराजते॥१॥ श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छिब सोहई। नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई ॥ मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥२॥ दो०-वह सोभा समाज सुख कहत न वनइ खगेस। बरनिहं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस॥१२(क)॥ भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम। बंदी बेष वेद तब आए जहँ श्रीराम ॥१२(ख)॥ प्रभु सर्वग्य कीन्ह अति आदर कृपानिधान। ळखेउ न काहूँ मरम कछु छगे करन गुन गान ॥१२(ग)॥ छं - जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुज बल हने॥ अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे।

CC-0. ASTERINAGAR CIRCLE, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर अंग जग हरे। भव पंथ असत असित दिवस निसिकाल कर्म गुननि भरे॥ जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिधि दुख ते निर्वहै। भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमासहे॥२॥

जे ग्यान मान विमत्त तव भव हरिन भक्ति न आदरी।
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादिप परत हम देखत हरी॥
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे।
जिप नाम तव बिनु श्रम तरिहं भव नाथ सो समरामहे॥३॥

जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परिस मुनिपितनी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी॥ ध्वज कुलिस अंकुस कंज जत वन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रसेस नित्य भजामहे॥४॥

अब्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। षट कंध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन घने॥ फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। पह्यवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे॥५॥

जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं॥

करुनायतन प्रभु सद्गुनाकर देव यह बर् मागहीं। CC-0. ASI Srinagar, Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative मन बचन कम बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥६॥ दो०-सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार। अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार ॥१३(क)॥ बैनतेय सुनु संभु तब आए जहाँ रघुबीर। बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुरुक सरीर ॥१३(ख)॥

छं ० – जय राम रमारमनं समनं। भव ताप भयाकुल पाहि जनं॥ अवधेस सुरेस रमेस बिभो। सरनागत मागत पाहि प्रभो॥ द्ससीस विनासन बीस भुजा। कृत दूरि महा महि भूरि रुजा॥ रजनीचर वृंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे॥ महि मंडल मंडन चारुतरं। एत सायक चाप निषंग बरं॥ मद मोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी॥ मनजात किरात निपात किए। मृग छोग कुभोग सरेन हिए॥ हति नाथ अनाथनि पाहि हरे। विषया बन पावँर भूलि परे॥ बहु रोग बियोगन्हि लोग हए। भवदंघि निरादर के फल ए॥ भव सिंधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते॥ अति दीन मलीन दुखी नितहीं। जिन्ह कें पद पंकज प्रीति नहीं॥ अवलंब भवंत कथा जिन्ह कें। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह कें॥ नहिं राग न लोभ न मान मदा। तिन्ह कें सम बेभव वा बिपदा॥ एहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा॥ करि प्रेम निरंतर नेम लिएँ। पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

मुनि मानस पंकज भूंग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे॥ तव नाम जपामि नमामि हरी। भव रोग महागद मान अरी॥ गुन सील कृपा परमायतनं। प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं॥ रघुनंद निकंदय द्वंद्वघनं। महिपाल बिलोकय दीन जनं॥ दो०-बार बार बर मागउँ हरिष देहु श्रीरंग।

पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥१४(क)॥ बरिन उमापति राम गुन हरिष गए कैलास । तब प्रभुकपिन्ह दिवाएसव विधि सुखप्रद बास॥१४(ख)॥

सुनु खगपित यह कथा पावनी । त्रिबिध ताप भव भय दावनी ॥
महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत लहिं नर विरित्त विवेका ॥
जे सकाम नर सुनिहंं जे गाविं । सुख संपित नाना विधि पाविं ॥
सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं । अंतकाल रघुपित पुर जाहीं ॥
सुनिहंं विसुक्त विरत अरु विषई । लहिं भगित गित संपित नई ॥
खगपित राम कथा मैं बरनी । स्वमित बिलास त्रास दुख हरनी ॥
बिरित विवेक भगित दृढ़ करनी । मोह नदी कहँ सुंदर तरनी ॥
नित नव मंगल कौसलपुरी । हरिषत रहिं लोग सब कुरी ॥
नित नइ प्रीति राम पद पंकज । सब कें जिन्हिं नमत सिव मुनि अज
मंगून बहु प्रकार पहिराए । द्विजन्ह दान नाना विधि पाए ॥

दो० म्ब्रह्मानंद मगन कपि सब कें प्रभु पद प्रीति । CO-0 ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति ॥ १५॥ विसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं। जिमि परद्रोह संत मन माहीं।।
तय रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबिन्ह सादर सिरु नाए।।
परम प्रीति समीप बैठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे।।
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई। मुख पर केहि बिधि करौं बड़ाई॥
ताते मोहितुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे।।
अनुज राज संपति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही॥
सब मम प्रिय नहिं तुम्हिह समाना। मृषा न कहउँ मोर यह बाना।।
सब कें प्रिय सेवक यह नीती। मोरें अधिक दास पर प्रीती॥

दो०-अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम । सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥

सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। को हम कहाँ बिसरि तन गए॥ एकटक रहे जोरि कर आगे। सकिं न कछु किं अति अनुरागे परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा। कहा विविधि विधि ग्यान विसेषा प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारिहं। पुनि पुनि चरन सरोज निहारिहं तब प्रभु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सुहाए॥ सुग्रीविह प्रथमिहं पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए॥ प्रभु प्रेरित लिंग्सन पहिराए। लंकापित रघुपित मन भाए॥ अंगद बैठ रहा निहं डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥

दो - जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ।

CC-0. As हिंग भूति राम रूप सब चले नाइ पद माथ ॥१७(क)॥

तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि । अति बिनीत बोलेउ बचन मनहुँ प्रेम रस बोरि॥१७(ख)॥

सुनु सर्वग्य कृपा सुख सिंघो। दीन दयाकर आरत बंघो॥
मरती बेर नाथ मोहि बाली। गयउ तुम्हारेहि कों छें घाली॥
असरन सरन विरदु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी
मोरें तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहाँ तिज पद जलजाता॥
तुम्हिह बिचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तिज भवन काज मम काहा॥
बालक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना॥
नीचि टहल गृह के सब करिहुउँ। पद पंकज बिलोकि भव तरिहुउँ
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही। अब जिन नाथ कहहु गृह जाही॥

दो०-अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव । प्रभु उठाइ उर लायउ सजल नयन राजीव ॥१८(क)॥ निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ । बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥१८(ख)॥

भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले भगत कृत चेता॥ अंगद हृद्यँ प्रेम निहं थोरा। फिरि फिरि चितव राम कीं ओरा बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहिं मोहि रामा राम बिलोकिन बोलिन चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी प्रभु रुख देखि क्रिनय बहु भाषी। चलेउ हृद्यँ पद पंकज राखी॥ CC-0 ASS Stringgar Circle Lammu Collection. An eGangotti Initiative अति औदर सब किप पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए॥ तव सुग्रीव चरन गहि नाना। भाँति विनय कीन्हे हनुमाना।। दिन दस करि रघुपति पद सेवा। पुनि तव चरन देखिह उँ देवा।। पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा। सेवहु जाइ कृपा आगारा।। अस कहि कपि सब चले तुरंता। अंगद कहइ सुनहु हनुमंता।। दो०—कहेहु दंडवत प्रभु से तुम्हहि कह उँकर जोरि।

बार बार रघुनायकिह सुरित कराएहु मोरि ॥१९(क)॥ अस किह चलेउ बालिसुत फिरि आयउ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत॥१९(ख)॥ कुलिसहु चाहि कठोर अतिकोमल कुसुमहु चाहि।

चित्त खगेस राम कर समुझि परइ कहु काहि॥१९(ग)॥
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा। दीन्हे भूषन बसन प्रसादा।।
जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू।।
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहेहु पुर आवत जाता।।
बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भिर लोचन बारी।।
चरन नलिन उर धिर गृह आवा। प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा
रघुपति चिरत देखि पुरवासी। पुनि पुनि कहिं धन्य सुखरासी
राम राज बैठें त्रैलोका। हरिषत भए गए सब सोका।।
बयह न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई।।

हो - बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ छोग।

चलहिं सदा पावहिं सुखि नहिं भय सोक न रोग ॥२०॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥ सब नर करिं परस्पर प्रीती। चलिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती॥ चारिउ चरन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं॥ राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गित के अधिकारी॥ अल्प मृत्यु निहं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब विरुज सरीरा॥ नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छनहीना सब निर्देभ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥ सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कुतग्य निहं कपट सयानी॥

दो०-राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि। काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं॥२१॥

भूमि सप्त सागर मेखला। एक भूप रघुपित कोसला।।

सुअन अनेक रोम प्रति जास्। यह प्रभुता कछु बहुत न तास्।।

सो महिमा समुझत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी।।

सो महिमा खगेस जिन्ह जानी। फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रित मानी

सोउ जाने कर फल यह लीला। कहिं महा मुनिवर दमसीला।।

राम राज कर सुख संपदा। वरिन न सकइ फनीस सारदा।।

सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नर नारी।।

एकनारि व्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पित हितकारी।।

दो ० – दंड जितन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज। CC-0. ASL Stinggar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative सुनिअ अस रामचंद्र के राज ॥२२॥ फूलहिं परहिं सदा तरु कानन। रहिं एक सँग गज पंचानन।। खग मृग सहज वयरु विसराई। सविन्ह परस्पर प्रीति बढ़ाई।। कूजिं खग मृग नाना वृंदा। अभय चरिं वन करिं अनंदा सीतल सुरिभ पवन वह मंदा। गुंजत अलिलै चिल मकरंदा।। लता विटप मागें मधु चवहीं। मन भावतो धेनु पय स्वहीं।। सिस संपन्न सदा रह धरनी। त्रेताँ भइ कृतजुग कै करनी।। प्रगर्टी गिरिन्ह विविधि मिन खानी। जगदातमा भूप जग जानी।। सिरता सकल बहिं वर वारी। सीतल अमल स्वाद सुखकारी।। सागर निज मरजादाँ रहहीं। डारिहं रत्न तटिन्ह नर लहहीं।। सरिसज संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा विभागा।। दो०-विधु मिह पूर मयूखिन्ह रिव तप जेतनेहि काज।

दा०—।बधु माह पूर भथूखान्ह राज तप जतान्त करा । मार्गे बारिद देहिं जल रामचंद्र कें राज ॥२३॥

कोटिन्ह बाजिमेघ प्रभु कीन्हे। दान अनेक द्विजन्ह कहँ दीन्हे।।
श्रुति पथ पालक धर्म धुरंघर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर।।
पति अनुकूल सदा रह सीता। सोभा खानि सुसील बिनीता।।
जानित कृपासिंधु प्रभुताई। सेवित चरन कमल मन लाई॥
जद्यपि गहँ सेवक सेविकनी। बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी।।
निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई॥
जिहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ।सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ॥

कौसन्यादि सासु गृह माहीं । सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं ।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative ग॰ रा॰ २०उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततम निंदिता। दो॰-जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोह।

राम पदारबिंद रित करित सुभाविह खोह ॥२४॥
सेविह सानकूल सब भाई। राम चरन रित अति अधिकाई॥
प्रभु मुख कमल विलोकत रहहीं। कबहुँ कृपाल हमिह कछु कहहीं॥
राम करिं भ्रातन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखाविह नीती॥
हरिषत रहिं नगर के लोगा। करिं सकल सुर दुर्लभ भोगा॥
अहिनिसि विधिह मनावत रहिं। श्रीरघुर्वीर चरन रित चहिं॥
दुइ सुत सुंदर सीताँ जाए। लव कुस बेद पुरानन्ह गाए॥
दोउ विजई बिनई गुन मंदिर। हिर प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर॥
दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे। भए रूप गुन सील घनेरे॥

दी - ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार।

नर अरु नारि राम गुन गानिहं। करिहं दिवस निसि जात न जानिहं दो०-अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज। सहस सेच निहं किह सकिहं जहाँ नृप राम विराज ॥२६॥

नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा।। दिन प्रति सकल अजोध्या आविहादिख नगर बिरागु विसराविह जातरूप मनि रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारीं॥ पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर। रचे कँगूरा रंग रंग बर॥ नव ग्रह निकर अनीक बनाई। जनु घेरी अमरावित आई॥ महि बहु रंग रचित गच काँचा। जो विलोकि मुनिबर मन नाचा धवल धाम अपर नभ चुंबत। कलस मनहुँ रिब सिस दुति निंदत बहु मिन रचित झरोखा भ्राजिहं। ग्रह ग्रह प्रति मिन दीप विराजिहं छं ०-मिन दीप राजिह भवन आजिह देहरीं बिद्रम रची। मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची॥ सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्रन्हि खचे॥

दो०—चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ। रामचरित जे निरख मुनि ते मन लेहिं चोराइ॥२०॥ सुमन बाटिका सबहिं लगाई। विविध भाँति करि जतन बनाई॥ लता ललित बहु जाति सुहाई। फूलहिं सदा बसंत कि नाई॥

CC10. AST Grinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

नाना खग बालकिन्ह जिआए। बोलत मधुर उज़ात सुहाए॥
मोर हंस सारस पारावत। भवनिन पर सोभा अति पावत॥
जहँ तहँ देखिंह निज परिछाहीं। बहु विधि कृजिंह नृत्य कराहीं॥
सुक सारिका पढ़ाविंह बालक। कहहु राम रधुपित जनपालक॥
राज दुआर सकल विधि चारू। बीथीं चौहट रुचिर बजारू॥
छं०—बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथपाइए।
जहँ भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए॥
बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते।
सब सुखी सब सचरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे॥

दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्मेल जल गंभीर।

बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥२८॥
दूरि फराक रुचिर सो घाटा। जहँ जल पिअहिं वाजि गज ठाटा
पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना।।
राजघाट सब विधि सुंदर बर। मजहिं तहाँ बरन चारिउ नर।।
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर।।
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी। बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी।।
तीर तीर तुलसिका सुहाई। बृंद बृंद बहु मुनिन्ह लगाई।।
पुर सोभा कछु बरनि न जाई। बाहेर नगर परम रुचिराई।।
CC-0. ASI Skinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative देखते पुरा अखिल अध भागा। बन उपबन बापिका तङ्गगा।।

छं०-बापीं तदाग अन्प कृप मनोहरायत सोहहीं। सोपान सुंदर नीर निर्मेल देखि सुर मुनि मोहहीं॥ बहु रंग कंज अनेक खग कृजहिं मधुप गुंजारहीं। आराम रम्य पिकादि खग रव जनुपिथक हंकारहीं॥

दो०-रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥२९॥

जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावि । बैठि परसपर इहइ सिखावि ।।
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामि । सोभा सील रूप गुन धामि ।।
जलज बिलोचन स्थामल गाति । पलक नयन इव सेवक त्राति ।।
धृत सर रुचिर चाप त्नीरि । संत कंज बन रिव रनधीरि ॥
काल कराल ब्याल खगराजि । नमत राम अकाम ममता जि ॥
लोभ मोह मृगज्य किराति । मनिसज किर हिर जन सुखदाति ।
संसय सोक निविड तम भानु । दनुज गहन घन दहन कुसानु ।।
जनकसुता समेत रघुवीरि । कस न भजहु भंजन भवभीरि ॥
बहु बासना मसक हिम रासि । सदा एकरस अज अविनासि ।।
मुनि रंजन भंजन महि भारि । तुलसिदास के प्रभु हि उदारि ।।

द्वी - एहि बिधि नगर नारि नर करहिं राम गुन गान।

सानुकूल सब पर रहिं संतत कृपानिधान ॥३०॥ जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भय उ अति प्रबल दिनेसा॥ ८०पूरिश्वकक्तालाहें के जिहुँ लोका के बहु हो होता सोला ॥४०॥ जिन्हिं होक ते कहउँ वखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ अघ उल्क जहँ तहाँ छकाने । काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥ विविध कर्म गुन काल सुभाऊ । ए चकोर सुख लहिं न काऊ ॥ मत्सर मान मोह मद चोरा । इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा॥ धरम तड़ाग ग्यान विग्याना । ए पंकज विकसे विधि नाना ॥ सुख संतोष विराग विवेका । विगत सोक ए कोक अनेका ॥ दो० — यह प्रकाप रिव जाकें उर जब करइ प्रकास ।

पछिले बाढ़िहं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास ॥३१॥

भ्रातम्ह सहित रामु एक बारा। संग परम प्रिय पवनकुमारा।।
सुंदर उपवन देखन गए। सव तरु कुमुमित पछ्नव नए।।
जानि समय सनकादिक आए। तेज पुंज गुन सील मुहाए।।
ब्रह्मानंद सदा लयलीना। देखत बालक बहुकालीना।।
रूप घरें जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि विगत विभेदा।।
आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं। रघुपति चरित होइ तह सुनहीं।।
तहाँ रहे सनकादि भवानी। जह घटसंभव मुनिबर ग्यानी।।
राम कथा मुनिबर बहु बरनी। ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी।।
दो॰-देखि राम मुनि आवत हरिष दंडवत कीन्ह।

स्वागत पूँछि पीतपट प्रभु बैठन कहँ दीन्ह ॥३२॥ कीन्ह दंडवत तीनिउँ भाई।सहित पवनसुत सुख अधिकाई॥ <sup>C</sup>सुनि रेघुपीत असु असु विकास भिएपीगन भन सक्कण्यारीकी ॥ स्थामल गात सरोक्ह लोचन। सुंदरता मंदिर भव मोचन।।
एकटक रहे निमेष न लावहिं। प्रभु कर जोरें सीस नवावहिं।।
तिन्ह के दसा देखि रघुवीरा। सवत नयन जल पुलक सरीरा।।
कर गहि प्रभु मुनिवर बैठारे। परम मनोहर बचन उचारे।।
आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा। तुम्हरें दरस जाहिं अघ खीसा।।
बड़े भाग पाइब सतसंगा। बिनहिं प्रयास होहिं भव भंगा।।

दो०-संत संग अपवर्ग कर कासी भव कर पंथ। कहिं संत किंब कोविद श्रुति पुरान सद्मंथ ॥३३॥

सुनि प्रमु बचन हरिष मुनि चारी । पुलिकत तन अस्तुति अनुसारी जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय ॥ जय निर्गुन जय जय गुन सागर । सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ जय इंदिरा रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ ग्यान निधान अमान मानप्रद । पावन सुजस पुरान बेद बद ॥ त्रग्य कृतग्य अग्यता भंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ सर्व सर्वगत सर्व उरालय । बसिस सदा हम कहुँ परिपालय। द्वंद बिपति भव फंद विभंजय । दृदि विस राम काम मद गंजय ॥

दो०-परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम।

प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥३४॥ देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिबिधि ताप भव दाप नसावनि

CC-प्रमहा झात्कु स्टेप्सेच्, राज्ञातक क्रिकेट । अत्या मान्य अति ।

भव बारिधि कुंभज रधुनायक । सेवत सुलभ सकल सुखदायक ॥
मन संभव दारुन दुख दार्थ । दीनवंधु समता विस्तारय ॥
आस त्रास इरिषादि निवारक । विनय विवेक विरति विस्तारक॥
भूप मौलि मिन मंडन धरनी । देहि भगति संस्रुति सरि तरनी ॥
मुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन कमल वंदित अज संकर ॥
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक । काल करम सुभाउ गुन भच्छक॥
तारन तरन हरन सब दूषन । तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥
को ०-बार बार अस्तुति करि प्रेम सिहत सिरु नाइ ।

ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ सनकादिक विधि लोक सिधाए। भ्रातन्ह राम चरन सिरु नाए॥ पूछत प्रभुद्दि सकल सकुचाहीं। चितवहिं सब मारुतसुत पाहीं॥ सुनी चहिं प्रभु मुख के बानी। जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी॥ अंतरजामी प्रभु सभ जाना। बूझत कहिंदु काह हनुमाना॥ जोरि पानि कह तब हनुमंता। सुनहु दीनदयाल भगवंता॥ नाथ भरत कछु पूँछन चहहीं। प्रस्न करत मन सकुचत अहहीं॥ तुम्ह जानहु किप मोर सुभाऊ। भरतिह मोहि कछु अंतर काऊ॥ सुनि प्रभु वचन भरतगहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारित हरना॥

दो०-नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह।

केवल कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह ॥३६॥

CC-0 ASI Stinager Circle, damme Callection. An eGangotti Initiative कर के स्पानिध एक दिलाई में सवक तुम्ह जन सुखदाई ॥

संतन्ह कै महिमा रघुराई। बहु विधि वेद पुरानन्ह गाई।। श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई। तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई सुना चहुउँ प्रभु तिन्ह कर लच्छन। कुपासिंधु गुन ग्यान विचच्छन संत असंत भेद विलगाई। प्रनतपाल मोहि कहु बुझाई।। संतन्ह के लच्छन सुनु श्राता। अगनित श्रुति पुरान विख्याता संत असंतन्हि कै असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी।। काटइ परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई।। दो०-ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बहुभ श्रीखंड।

अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥ ३०॥ विषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूतिरपु बिमद विरागी । लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया सबिह मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ विगत काम मम नाम परायन । संति बिरति बिनती मुदितायन॥ सीतलता सरलता मयत्री । द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ एसब लच्छन बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥ सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। परुष बचन कबहूँ नहिं बोलहिं

दो०-निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्रान प्रिय गुन मंदिर सुख पुंज॥ ३८॥

Coungsseminagar केरावस्थाना । देत्रोहें संग्राकि चित्रात्वातात्रात्वा/ve

तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि घालइ हरहाई॥
खलन्ह हृद्यँ अति ताप विसेषी। जरिह सदा पर संपति देखी॥
जह कहुँ निंदा सुनिह पराई। हरषि मनिहुँ परी निधि पाई॥
काम क्रोध मद लोभ परायन। निर्देय कपटी कुटिल मलायन॥
बयर अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनिहत ताहू सों॥
इ्राट्ट लेना इर्ट्ट देना। इर्ट्ट भोजन इर्ट्ट चबेना॥
बोलिह मधुर बचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा॥

हो०-पर द़ोही पर दार रत पर धन पर अपबाद । ते नर पाँचर पापमय देह धरें मनुजाद ॥ ३९॥

लोभइ ओढ़न लोभइ डासन। सिस्तोदर पर जमपुर त्रासन।। काहू की जों सुनिहं बड़ाई। स्वास लेहिं जनु जुड़ी आई॥ जब काहू के देखिंहं बिपती। सुखी भए मानहुँ जग नृपती॥ स्वारथ रत परिवार विरोधी। लंपट काम लोभ अति कोधी॥ मातु पिता गुर विप्र न मानिहं। आपु गए अरु घालिहं अपनिहं॥ करिहं मोह बस द्रोह परावा। संत संग हिर कथा न भावा॥ अवगुन सिंधु मंदमित कामी। बेद विदूषक परधन स्वामी॥ बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जियं धरें सुवेषा॥

दो॰-ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेताँ नाहिं। द्वापर कछुक बृंद बहु होइहहिं कलिजुग माहिं॥ ४०॥

CC-0 प्रेनिह्तां सार्स ट्यंमी नाहिंग्यार्स् ८ । शिष्रणं वी दुर्ग एसने नाहिंग्यां प्रेमिक्श

निर्नय सकल पुरान बेद कर । कहे उँ तात जानहिं को बिद नर।।
नर सरीर धरि जे पर पीरा। करिं ते सहिं महा भव भीरा।।
करिं मोहबस नर अघ नाना। स्वारथ रत परलोक नसाना।।
कालरूप तिन्ह कहँ मैं भ्राता। सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता।।
अस विचारि जे परम सयाने। भजिं मोहि संस्त दुख जाने।।
त्यागिं कर्म सुभासुभ दायक। भजिं मोहि सुर नर सुनि नायक
संत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परिं भव जिन्ह लिख राखे।।

दो०-सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिबेक॥ ४९॥

श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। इरषे प्रेम न हृद्यँ समाई॥ करहिं विनय अति बारहिं वारा। हन्मान हियँ हरष अपारा॥ पुनि रघुपति निज मंदिर गए। एहि बिधि चरित करत नित नए बार बार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं॥ नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं॥ मुनि विरंचि अतिसय मुख मानहिं। पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं सनकादिक नारदिह सराहिं। जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहिं।। मुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर मुनिहं परम अधिकारी॥ दो०-जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनिहं तिज ध्यान।

जे हरिकथाँ न करहिं रित तिन्ह के हिय पाषान ॥ ४२॥

CCप्रक्र अस्तारस्त्र स्त्राटी त्राहे से अस्तर से स्त्राची स्त्र अस्ति स्त्र अस्ति स्त्र अस्ति स्त्र अस्ति स्त्र

बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भंजन ॥
सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहउँ न कछु ममता उर आनी॥
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हिह सोहाई॥
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानै जोई ॥
जों अनीति कछु भाषों भाई । तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥
बड़ें भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब प्रंथिन्ह गावा ॥
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक सँवारा ॥

दो०—सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ। कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ॥ ४३॥

एहितन कर फल बिषय न भाई। स्वर्ग उस्वरप अंत दुखदाई।।
नर तनु पाइ बिषय मन देहीं। पलिट सुधा ते सट बिष लेहीं।।
ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहइ परस मिन खोई।।
आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥
कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥
नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो॥
करनधार सदगुर हढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करिपावा॥

सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ॥ ४४॥

cc-स्रे,श्रिक्षकर्ह्। तेल । जाहरू िस्रीयां सम स्नान हार्य हिल्ला हिला हिल्ला हिल्ला

सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगित मोरि पुरान श्रुति गाई। । ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहुँ टेका।। करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भिक्त हीन मोहि प्रिय निहं सोऊ भिक्त सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पाविहं प्रानी।। पुन्य पुंज बिनु मिलहिंन संता। सतसंगति संस्रुति कर अंता।। पुन्य एक जग महुँ निहं दूजा। मन क्रम बचन बिप्र पद पूजा।। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तिज कपटु करइ द्विज सेवा।।

दो०-औरउ एक गुपुत मत सबिह कहउँ कर जोरि। संकर अजन विना नर भगति न पावइ मोरि॥ ४५॥

कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई ॥ मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तौ कहहु कहा बिस्वासा ॥ बहुत कहउँ का कथा बढ़ाई । एहि आचरन बस्य मैं भाई ॥ बैर न विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा॥ अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ प्रीति सदा सजन संसर्गा । तृन सम विषय स्वर्ग अपबर्गा ॥ भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई ॥

दो ०-मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह॥ ४६॥

सुनृत सुधासम बचन राम के । गहे सबनि पद कृपाधाम के ॥ CC-0 ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

जननि जनक गुर बंधु हमारे । कृपा निधान प्रान ते प्यारे ॥
तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम्ह प्रनतारित हारी॥
असि सिख तुम्ह विनु देइ न कोऊ । मातु पिता स्वारथ रत ओऊ॥
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥
स्वारथ मीत सकल जग माहीं । सपने हुँ प्रभु परमारथ नाहीं ॥
सब के बचन प्रेम रस साने । सुनि रधुनाथ हृद्ध हरषाने ॥
निज निज गृह गए आयसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥
दो०—उमा अवध्वासी नर नारि कृतारथ रूप।

बह्म सिचदानंद घन रघुनायक जह भूप ॥ ४७॥
एक बार विषष्ट मुनि आए। जहाँ राम सुखधाम सुहाए॥
अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारि पादोदक लीन्हा॥
राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपासिंधु विनती कछु मोरी॥
देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदयँ अपारा॥
मिहिमा अमिति वेद निहें जाना। मैं केहि भाँति कहउँ भगवाना॥
उपरोहित्य कर्म अति मंदा। वेद पुरान सुमृति कर निंदा॥
जब न लेउँ में तब बिधि मोही। कहा लाभ आगें सुत तोही॥
परमातमा ब्रह्म नर रूपा। होइहि रघुकुल भूषन भूपा॥

दो०-तब में हृद्य बिचारा जोग जग्य व्रत दान। जाकहुँ करिअ सो पैहउँ धर्म न एहि सम आन॥ ४८॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammy Collection. An eGangotri Initiative जप तप नियम जोग निज धर्मा । श्रुति सभव नाना सुभ कर्मा ॥

ग्यान दया दस तीरथ मजन । जहँ लगि धर्म कहत श्रुति सजन आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ छूटइ मल कि मलिंह के धोएँ । घृत कि पाव कोइ बारि विलोएँ ॥ प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । अभिअंतर मल कबहुँ न जाई ॥ सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ गुन गृह बिग्यान अखंडित दच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाकें पद सरोज रित होई ॥

जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटै जिन नेहु ॥ ४९॥

अस किह मिन विसष्ट ग्रह आए। कृपासिंधु के मन अति भाए।। हन्मान भरतादिक भाता। संग लिए सेवक सुख दाता।। पुनि कृपाल पुर बाहेर गए। गज रथ तुरग मगावत भए।। देखि कृपा किर सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ सीतल अवँराई।। भरत दीन्ह निज वसन डसाई। बैठे प्रभु सेविहं सब भाई।। मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई।। हन्मान सम निहं बड़भागी। निहं कोउ राम चरन अनुरागी।। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई।।

दो०—तेहिं अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। गावन लगे राम कल कीरति सदा नबीन॥ ५०॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative मामवलोकय पंकज लोचन। कृपा विलोकनि सोच विमोचन॥
नील तामरस स्थाम काम अरि। हृदय कंज सकरंद मधुप हरि॥
जातुधान बरूथ बल भंजन। मुनि सज्जन अघ गंजन॥
भूसुर सिस नव बृंद बलाहक। असरन सरन दीन जन गाहक॥
भुजबल विपुल भार महि खंडित। खर दूषन विराध वध पंडित॥
रावनारि सुखरूप भूपबर। जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर
सुजस पुरान विदित निगमागम। गावन सुर मुनि संत समागम॥
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन। सब विधि कुसल कोसला मंडन॥
किल मल मथन नाम ममताहन। तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन

दो०-प्रेम सहित मुनि नारद बरिन राम गुन ग्राम । सोभासिंधु हृद्यें धरि गए जहाँ विधि धाम ॥ ५९॥

गिरिजा मुनहु बिसद यह कथा। में सब कही मोरि मित जथा।।
राम चिरत सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरने पारा।।
राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी।।
जल सीकर मिह रज गिन जाहीं। रधुपित चिरत न बरिन सिराहीं।।
बिमल कथा हिर पद दायनी। भगित होइ मुनि अनपायनी।।
उमा कहिउँ सब कथा मुहाई। जो भुमुंडि खगपितिहि सुनाई।।
कछुक राम गुन कहेउँ बखानी। अब का कहीं सो कहहु भवानी।।
सुनि मुभ कथा उमा हरषानी। बोली अति बिनीत मृदु बानी।।
पुनि मुभ कथा उमा हरषानी। बोली अति बिनीत मृदु बानी।।
पुनि सुभ कथा उमा हरषानी। सुनि सुरान भव भव स्वारी।।

दो०-तुम्हरी कृपाँ कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह ।
जानेडँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥५२(क)॥
नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुवीर ।
अवन पुटन्हि सन पान करि नहिं अघात मतिधीर।५२(स)॥

राम चरित जे सुनत अघाहीं । रस विसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरि गुन सुनिह निरंतर तेऊ ॥ भव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ता कहँ दृढ़ नावा ॥ विषइन्ह कहँ पुनि हरि गुन प्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा श्रवनवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हि न रघुपति कथा सोहाती॥ हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि मैं नाथ अभिति सुख पावा॥ तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभसंडि गरुड़ प्रति गाई ॥ दो० – बिरति ग्यान विग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह ।

बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३ ॥
नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धर्म व्रतधारी ॥
धर्मसील कोटिक महँ कोई । विषय विमुख विराग रत होई ॥
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान सकृत कोउ लहई
ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥
तिन्ह सहस्र महुँ सब मुख खानी । दुर्लभ व्रह्मलीन विग्यानी ॥
विन्हसहस्र किंद्रक्ति सुक्त अस्तु ग्यानी । जीवनमुक्त व्रह्मपर प्रानी ॥
विन्हसहस्र निहुक्त अस्तु ग्यानी । जीवनमुक्त व्रह्मपर प्रानी ॥

सब ते सो दुर्छभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया॥ सो हरिभगति काग किमि पाई। बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई॥

नाथ कहह केहि कारन पायउ काक सरीर ॥ ५४ ॥

यह प्रभु चरित पिवत्र सुहावा । कहहु कुपाल काग कहँ पावा ॥
तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी । कहहु मोहि अति कौतुक भारी॥
गर्इ महाग्यानी गुन रासी । हिर सेवक अतिनिकट निवासी ॥
तेहिं केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥
कहहु कवन बिधि भा संवादा । दोउ हिरभगत काग उरगादा ॥
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥
धन्य सती पावन मित तोरी । रघुपित चरन प्रीति निहं थोरी ॥
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा॥
उपजइ राम चरन बिस्वासा । भव निधि तर नर बिनहिं प्रयासा

दो०-ऐसिअ प्रस्न बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ।

सो सब सादर किहहउँ सुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥ मैं जिमि कथा सुनी भव मोचिन । सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचिन प्रथम दच्छ ग्रह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ दच्छ जग्य तव भा अपमाना । तुम्ह अति कोध तजे तब प्राना ॥ मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा॥ Cतब अति सो स्वया श्रिका स्वयो सिक्ष स्वयो सिक्ष स्वर्ण सिक्ष ॥ सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा । कौतुक देखत फिरउँ बेरागा ।।
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी । नील सैल एक सुंदर भूरी ॥
तासु कनकमय सिखर सुहाए । चारि चाक मोरे मन भाए ॥
तिन्ह पर एक एक बिटप विसाला । बंट पीपर पाकरी रसाला ॥
सैलोपरि सर सुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥
दो०—सीतल अमल मधुर जल जलज बियुल बहुरंग ।

कृजत कल रव हंस गन गुंजत संजुल भूंग ॥ ५६ ॥ तेहिं गिरि रुचिर बसइ खग सोई । तासु नास कल्पात न होई ॥ माया कृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अविबेका ॥ रहे ब्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कबहुँ नहिं जाहीं तहँ वसि हरिहि भजइ जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जग्य पाकरि तर करई।। आँव छाँह कर मानस पूजा। तिज हरि भजनु काजु निहं दूजा बर तर कह हरि कथा प्रसंगा। आवर्हि सुनहिं अनेक बिहंगा॥ राम चरित विचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ सनहिं सकल मित बिमल मराला । वसहिं निरंतर जे तेहिं ताला ॥ जब मैं जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद विसेषा॥ दो ० –तब कछु काल मराल तनु धरि तहँ कीन्ह निवास ।

सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयउँ कैलास ॥५७॥ भिरिजामक्षेण्योतसम्बद्धीहरूसाती चैंजोहिससम्प्रतायस्य तासारा अब सो कथा सुनहु जेहि हेत्। गयउ काग पहिं खग कुल केत् ॥ जब रघुनाथ कीन्हि रन कीड़ा। समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा॥ इंद्रजीत कर आपु वँधायो। तव नारद मुनि गरुड़ पठायो॥ वंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृद्यँ प्रचंड बिषादा॥ प्रभु वंधन समुझत बहु भाँती। करत विचार उरग आराती॥ व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा। माया मोह पार परमीसा॥ सो अवतार सुनेउँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं॥ दो०-भव बंधन ते छूटहिं नर जिप जा कर नाम।

खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥ ५८ ॥

नाना भाँति मनिह समुझावा । प्रगट नग्यान हृद्यँ भ्रम छावा ॥ खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई । भयउ मोहबस तुम्हरिहिं नाई ॥ ब्याकुल गयउ देवरिषि पाईां । कहेसि जो संसय निज मन माईां ॥ सुनि नारदिह लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम कै माया॥ जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई बिमोह मन करई ॥ जेहिं बहु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहंगपित तोही ॥ महामोह उपजा उर तोरें । मिटिहि न बेगि कहें खग मोरें ॥ चतुरानन पिहें जाहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा ॥

हो भाषा बल बरनत पृत्ति पुनि परम सुजान ॥५९॥

CC-त्रे अज्ञापाति विरिचिष्णिय ५० । विरोध संदेश स्नावता भयो और

सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा । समुक्षि प्रताप प्रेम अति छावा ।।

सन महुँ करइ विचार विधाता । माया बस किव को बिद ग्याता ॥

हिर माया कर अमिति प्रभावा । विधुल बार जेहिं मोहि नचावा॥

अग जगमय जग मम उपराजा । निहं आचरज मोह खगराजा ॥

तब बोले विधि गिरा सुहाई । जान महेस राम प्रभुताई ॥

बैनतेय संकर पिहं जाहू । तात अनत पूछहु जिन काहू ॥

तहँ हो इहि तव संसय हानी । चलेउ विहंग सुनत बिधि बानी॥

दो॰-परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास। जात रहेउँ कुवेर गृह रहिहु उमा कैळास॥६०॥

तेहिं मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा ॥ सुनि ता करि विनती मृदु वानी । प्रेम सहित में कहेड भवानी ॥ मिलेहु गरुड़ मारग मह मोही । कवन भाँति समुझावों तोही ॥ तबिहं होइ सब संसय भंगा । जब बहु काल करिअ सतसंगा ॥ सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई । नाना भाँति सुनिन्ह जो गाई ॥ जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ नित हरि कथा होत जह भाई । पठवउँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ जाइहि सुनत सकल संदेहां । राम चरन होइहि अति नेहा ॥

दो ० - बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग।

मोह गएँ विनु राम पद होइ न इद अनुराग ॥६१॥

प्रसिल्हिन रघुपति विनु अनुरागा । किएँ जोग तप ग्यान विरागा॥ CC-0. Asi Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहँ रह काकसुसुंडि सुसीला।।
राम भगति पथ परम प्रबीना। ग्यानी गुन गृह बहु कालीना।।
राम कथा सो कहइ निरंतर। सादर सुनहिं विविध विहंगवर॥
जाइ सुनहु तहँ हरि गुन भूरी। होइहि मोह जनित दुख दूरी॥
मैं जब तेहि सब कहा बुझाई। चलेउ हरिष मम पद सिरु नाई॥
ताते उमा न में समुझावा। रघुपति कृपाँ मरसु मैं पावा॥
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवे चह कृपानिधाना॥
कछु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा। समुझइ खग खगही कै भाषा॥
प्रभु माया बलवंत भवानी। जाहिन मोह कवन अस ग्यानी॥
दो०—ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान।

ताहि मोह साया नर पावँर करहिं गुमान ॥६२(क)॥

मासपारायण, अट्ठाईसवाँ विश्राम

सिव बिरंचि कहुँ मोहइ को है बपुरा आन । अस जियँ जानि भजिंह मुनि मायापित भगवान॥६२(ख)॥

गयउ गरुड़ जहँ बसइ भुसुंडा। मित अकुंठ हरि भगित अखंडा।।
देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सव गयऊ॥
किर तड़ाग मजन जलपाना। वट तर गयउ हृदयँ हरपाना॥
बृद्ध बृद्ध बिहंग तहँ आए। सुनै राम के चिरत सुहाए॥
क्या अरंभ करें सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा॥
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eCangotri Initiative
आवत देखि सकुल खगराजा। हरपेंड बायस सहित समाजा॥

अति आदर खगपित कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन घीन्हा।। करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर बचन तब बोलेउ कागा।। दो०-नाथ कृतारथ भयउँ में तब दरसन खगराज । आयसु देहु सो करों अब प्रभु आयहु केहि काज॥६६(क)॥

सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु बचन खगेस । जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस॥६३(ख)॥

सुनहु तात जेहि कारन आयउँ । सो सब भयउ दरस तव पायउँ । देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संसय नाना भ्रम ।। अब श्रीराम कथा अति पावनि । सदा मुखद दुख पुंज नसावनि सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवउँ प्रभु तोही ॥ सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहै रघुपति गुन गाहा ॥ प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥ प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसुचरित कहेसि मन लाई

दो०—बालचरित कहि बिबिधि बिधि मन महँ परम उछाह। रिघि आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह ॥ ६४॥

बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नृप बचन राज रस भंगा !!
पुरवासिन्ह कर बिरह बिषादा । कहेसि राम लिछमन संबादा ॥
लिएन गवन केवट अनुरागा । सरसरि उत्तरि निवास प्रयागा ॥

बिपिन गवन केवट अनुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

बालमीक प्रभु मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना।।
सचिवागवन नगर नृप मरना । भरतागवन प्रेम बहु बरना ॥
करि नृप किया संग पुरवाशी । भरतगए जह प्रभु सुख रासी ॥
पुनिरघुपति बहु विधि समुझाए । ले पांदुका अवधपुर आए ॥
भरत रहिन सुरपति सुत करनी । प्रभु अब अत्रि भेंट पुनि बरनी॥
दो०-कहि बिराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभंग ।

बरिन सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥६५॥
किह दंडक बन पावनताई। गीध महत्री पुनि तेहिं गाई॥
पुनि प्रभु पंचवटीं कृत बासा। मंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा॥
पुनि लिछमन उपदेस अन्या। स्पनखा जिमि कीन्हि कुरूपा॥
खर दूषन वध बहुरि बखाना। जिमि सब मरमु दसानन जाना॥
दसकंधर मारीच बतकही। जेहि विधि भई सो सब तेहिं कही॥
पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरश्चवीर विरह कछु बरना॥
पुनि प्रभु गीध किया जिमि कीन्ही। बिध कबंध सबरिहि गित दीन्ही
बहुरि बिरह बरनत रथुबीरा। जेहि विधि गए सरोबर तीरा॥

दो०-प्रभु नारद संबाद किह मारुति मिलन प्रसंग।
पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग॥६६(क)॥
किपिहि तिलक किर प्रभु कृत सैल प्रबर्षन बास।
बरनन बर्षा सरद अरु राम रोष किप त्रास ॥६६(ख)॥
िकिहि विशिक्षिक्षिति किसे विशास सीती खीज सकल दिसि धाए॥

विबर प्रवेस कीन्ह जेहि भाँती। किपन्ह बहोरि मिला संपाती।। सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा॥ लंकाँ किप प्रवेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतिह धीरज जिमि दीन्हा बन उजारि रावनिह प्रयोधी। पुर दिह नाघेउ बहुरि पयोधी॥ आए किप सब जहँ रघुराई। बैदेही की कुसल सुनाई॥ सेन समेति जथा रघुवीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥ मिला विभीषन जेहि विधि आई। सागर निग्रह कथा सुनाई॥

निसन्त बाँधि किप सेन जिमि उतरी सागर पार । गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥६०(क)॥ निस्चिर कीस लराई बरनिसि बिबिधि प्रकार । कुंभकरन घननाद कर बल पौरुष संघार ॥६०(ख)॥

निसिचर निकर मरन विधि नाना। रष्टुपित रावन समर बखाना।।
रावन बध मंदोदिर सोका। राज बिभीषन देव असोका।।
सीता रघुपित मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी
पुनि पुष्पक चिंद किपन्ह समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता।।
जिहि बिधि राम नगर निज आए। बायस विसद चरित सब गाए।।
कहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनत नृपनीति अनेका।।
कथा समस्त भुमुंड बखानी। जो मैं तुम्ह सन कही भवानी।।
उद्युमि स्क्रमाइस्मान्तिक स्वान्सानिक स्वानिक स्वा

सो०-गयड मोर संदेह सुनेडँ सकल रघुपति चरित ।
भयड राम पद नेह तव असाद बायस तिलक ॥६८(क)॥
मोहि भयड अति मोह असु बंधन रन महुँ निरस्ति ।
चिदानंद संदोह राम विकल कारन कवन ॥६८(ख)॥

देखि चरित अति नर अनुसारी। भयउ हृद्यँ मम संसय भारी॥ सोइ भ्रम अब हित करि मैं माना। कीन्ह अनुम्रह कृपानिधाना॥ जो अति आतप ब्याकुल होई। तर छाया सुख जानइ सोई॥ जों निहं होत मोह अति मोही। मिलतेउँ तात कवन विधि तोही सुनतेउँ किमि हरि कथा सुहाई। अति बिचित्र बहु विधि तुम्ह गाई निगमागम पुरान मत एहा। कहिं सिद्ध सुनि निहं संदेहा॥ संत बिसुद्ध मिलहें परि तेही। चितवहिं राम कृपा करि जेही॥ राम कृपा तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ॥ दो०—सुनि बिहंगपित बानी सिहत बिनय अनुराग।

पुछक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग ॥६९(क)॥ श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रिसक हरिदास। पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहिं प्रकास ॥६९(ख)॥

बोलेउ काकभसुंड बहोरी। नभगनाथ पर प्रीति न थोरी॥ सब बिधिनाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे॥

तुम्हिह् न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammy Collection. An eGangoth Initiative पठइ मोह मिस खगपति तोही। रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही।। तुम्ह निज मोह कही खग साई। सो नहिं कछु आचरज गोसाई।। नारद भव विरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमबादी॥ मोह न अंघ कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही॥ तृक्ताँ केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा

दो०-ग्यानी तापस सूर किंब कोबिद गुन आगार ।
केहि के लोभ विडंबना कीन्हि न एहिं संसार ॥७०(क)॥
श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बिधर न काहि।
सृगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि ॥७०(ख)॥

गुन कृत सन्यपात निहं केही। कोउन मान मद तजेउ निबेही॥ जोवन ज्वर केहि निहं बलकावा। ममता केहि कर जसन नसावा॥ मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा॥ चिंता साँपिनि को निहं खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया॥ कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहिन लाग धुन को अस धीरा॥ सुत बित लोक ईषना तीनी। केहि कै मित इन्ह कृत न मलीनी यह सब माया कर परिवारा। प्रवल अमिति को बरने पारा॥ सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं॥ को करने संसार महँ साया करक प्रचंड।

दो०-ज्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड । सेनापित कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥७१(क)॥ सो दासी रघुबीर के समुझें मिथ्या सोपि।

CC-0. इंड डात्रमुक्ट्या बिन्नु नाथ कहुउँ पद रोपि ॥७१ (ख)॥

जो माया सब जगिह नचावा। जासु चरित लिख काहुँ न पावा॥ सोइ प्रभु भू विलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा॥ सोइ सिचदानंद घन रामा। अज विग्यान रूप बल धामा॥ ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोधसिक भगवंता॥ अगुन अदभ्र गिरा गोतीता। सवदरसी अनवद्य अजीता॥ निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। ब्रह्म निरीह विरज अविनासी॥ इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रिबंसनमुख तम कबहुँ कि जाहीं॥

दो०-भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप । किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥७२(क)॥

जथा अनेक वेष धरि नृत्य करह नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥७२(ख)॥

असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहिन जन मुखकारी।। जेमित मिलन विषयनस कामी। प्रभु पर मोह धरिं इमि स्वामी।। नयन दोष जा कहँ जब होई। पीत बरन सिस कहुँ कह सोई॥ जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा। सो कह पिन्छम उयउ दिनेसा॥ नौकारूढ़ चलत जग देखा। अचल मोह बस आपुहि लेखा॥ बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं गृहादी। कहिं परस्पर मिथ्यावादी॥ हिर विषइक अस मोह बिहंगा। सपनेहुँ नहिं अग्यान प्रसंगा॥ Сटमार्थिक सामिति प्रमामिति हिर्मा कि स्वार्थिक स्वार्थ

ते सठ हठ वस संसय करहीं। निज अग्यान राम पर धरहीं।।
दो ०-काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप।
ते किमि जानिह रघुपतिहि मूद परे तम कूप॥७३(क)॥
निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान निर्ह कोइ।
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मनभ्रम होइ॥७३(ख)

सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। कहउँ जथामित कथा मुहाई।। जेहि विधिमोह भयउ प्रभु मोही। सोउ सब कथा सुनावउँ तोही।। राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरि गुन प्रीति मोहि सुख दाता।। ताते नहिं कछु तुम्हि दुरावउँ। परम रहस्य मनोहर गावउँ॥ सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखिह काऊण संस्त मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥ ताते करिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ जिमि सिसु तन बन होइ गोसाई। मातु चिराव कठिन की नाई॥

दो ०—जदिप प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर। ब्याधि नास हित जननी गनित न सो सिसु पीर ॥७४(क)॥ तिमि रघुपति निजदास कर हरिहं मान हित लागि। तुलसिदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु अम त्यागि ॥७४(ख)

राम कृपा आपनि जड़ताई। कहउँ खगेस सुनहु मन लाई।। जब जब राम मनुज तनु धरहीं। भक्त हेतु लीला बहु करहीं।। टलाव. ब्रांबा अप्रावधिक सुन्ति क्रिक्टीक हरणाऊँ॥ टलाव. ब्रांबा अप्रावधिक सुन्ति क्रिक्टीक हरणाऊँ॥ जन्म महोत्सव देखउँ जाई। बरष पाँच तहँ रहउँ लोभाई॥
इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटि सत कामा॥
निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी॥
लघु बायस बपु धरि हरि संगा। देखउँ बालचरित बहुरंगा॥
दो०-लिश्काई जहँ जहँ फिरहिं तहँ तहँ संग उड़ाउँ।
जूठिन परइ अजिर महँ सो उठाइ किर खाउँ॥०५(क)॥
एक बार अतिसय सब चिरत किए रघुबीर।
सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ॥७५(ख)॥

कहइ भमुंड सुनहु खगनायक। रामचरित सेवक सुखदायक॥
नृप मंदिर सुंदर सब भाँती। खचित कनक मिन नाना जाती॥
बरिन न जाइ रुचिर अँगनाई। जहँ खेळीई नित चारिउ भाई॥
बाळिबनोद करत रघुराई। विचरत अजिर जनिन सुखदाई॥
मरकत मृदुळ कळेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छिब बहु कामा॥
नव राजीव अरुन मृदु चरना। पदज रुचिर नख सिस दुति हरना
ळिळत अंक कुळिसादिक चारी। न्पुर चारु मधुर रवकारी॥
चारु पुरट मिन रिचत बनाई। किटिकिकिन कळ मुखर सुहाई॥
दो०-रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गँभीर।

उर आयत भ्राजत बिबिधि बाल बिभूषन चीर ॥७६॥ अरुन पानि नख करज मनोहर। बाहु विसाल विभूषन सुंदर॥ ССनंध्राऽष्ठकाकोहिक्रिल्ह्राविक्षामा विश्विक्षा अभिनाम् सिक्षिण्या कलबल बचन अधर अहनारे । दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे ॥
लिलत कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद सिस कर सम हासा
नील 'कंज लोचन भव मोचन । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥
विकट अकुटि सम श्रवन सुहाए । कुंचित कच मेचक छिब छाए॥
पीत झीन झगुली तन सोही । किलकिन चितविन भावित मोही
रूप रासि नृप अजिर विहारी । नाचिह निज प्रतिविव निहारी ॥
मोहि सन करिह विविधि विधि कीड़ा । बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा
किलकत मोहि धरन जब धाविह । चलउँ भागि तब पूप देखाविहा।

हो० आवत निकट हँसिहं प्रभु भाजत रुदन कराहि ।
जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहि॥७७(क)॥
प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह ।
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७७(ख)॥

एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया।।
सो माया न दुखद मोहि काहीं। आन जीव इव संस्रुत नाहीं।।
नाथ इहाँ कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान हरिजाना।।
ग्यान अखंड एक सीतावर। माया वस्य जीव सचराचर।।
जो सब के रह ग्यान एकरस। ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस।।
माया वस्य जीव अभिमानी। ईस बस्य माया गुनखानी।।
परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता।।

сस्ध्रा क्षेत्र जावद्याप कार्य माया। विवाह हरि जाइ तक्केंद्रि जाइ हार्य माया

दो०-रामचंद्र के भजन विनु जो चह पद निर्वान ।
यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ बिचान ॥७८(क)॥
राकापति घोड़स उअहिं तारागन ससुदाह ।
सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिनु रबि राति न जाइ॥७८(ख)॥

ऐसेहिं हिर विनु भजन खगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा। हिर सेवकिह न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या। ताते नास न होइ दास कर। मेद भगित वाढ़ इ विहंगवर॥ भ्रम तें चिकत राम मोहि देखा। विहँसे सो सुनु चिरत विसेषा॥ तेहि कौतुक कर मरमु न काहूँ। जाना अनुज न मातु पिताहूँ॥ जानु पानि धाए मोहि धरना। स्यामलगात अरुन कर चरना॥ तब मैं भागि चलेउँ उरगारी। राम गहन कहँ मुजा पसारी॥ जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा। तहँ मुज हिर देखउँ निज पासा

दो॰ -ब्रह्मलोक लगि गयउँ मैं चितयउँ पाछ उड़ात ।
जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजिह मोहि तात ॥७९(क)॥
सप्ताबरन भेद करि जहाँ लगें गित मोरि।
गयउँ तहाँ प्रभु भुज निरुख ब्याकुल भयउँ बहोरि॥७९(ख)

मूदेउँ नयन त्रसित जब भयऊँ । पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ ॥ मोहि विलोकि राम मुसुकाहीं । विहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं ॥ उदर माझ सुनु अंडज राया। देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया॥ <sup>CC-</sup>श्विशि<del>विश्विश्वश्वर्सेहें स्रोक्ष श्रिमेका श्रिका</del>ण अधिक राक्षामेला स्वास्त्र कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उडगनरिव रजनीसा।। अगनित लोकपाल जम काला। अगनित भूधर भूमि विसाला॥ सागर सिर सर विपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि विस्तारा॥ सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर॥

दो०-जो निहं देखा निहं सुना जो मनहूँ न समाइ। सो सब अद्भुत देखेउँ बरिन कवनि बिधि जाइ॥८०(क)॥ एक एक ब्रह्मांड महुँ रहउँ बरष सत एक। एहि विधि देखत फिरउँ मैं अंड कटाह अनेक॥८०(ख)॥

लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न विष्नु सिव मनु दिसित्राता नर गंधर्व भूत बेताला । किंनर निसिचर पसु खग ब्याला देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तह आनहि भाँती ॥ महिसरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तह आनइ आना ॥ अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेउँ जिनस अनेक अनूपा ॥ अवधपुरी प्रति भुवन निनारी । सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥ दसरथ कौसल्या सुनु ताता । विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखउँ वालविनोद अपारा ॥

दो०-भिन्नभिन्न में दीख सबु अति बिचित्र हरिजान। अगनित भुवन फिरेडँ प्रभु राम न देखेडँ आन ॥८१(क)॥ सोइ सिसुपनसोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबीर।

भवन भवन देखत फिरउँ प्रेरित मोह समीर ॥८१(ख)॥ CC-0. AS Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative गु० रा॰ २१भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनहुँ कल्प सत एका॥ फिरत फिरत निज आश्रम आयुउँ।तहँ पुनि रहि कछु काल गवाँयुउँ निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउँ।निर्भर प्रेम हरिष उठि धायउँ॥ देखउँ जन्म महोत्सव जाई। जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई॥ राम उदर देखेउँ जग नाना । देखतवनइ न जाइ बखाना ॥ तहँ पुनि देखेउँ राम सुजाना । माया पति कृपाल भगवाना ॥ करउँ विचार वहोरि वहोरी।मोह कलिल ब्यापित मित मोरी॥ उभय घरी महँ मैं सब देखा। भयउँ भ्रमित मन मोह बिसेषा॥

दो ० -देखि कृपाल विकल मोहि विहँसे तब रघुबीर। बिहँसतहीं मुख बाहेर आयउँ सुनु मतिधीर ॥८२(क)॥ सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम। कोटि भाँति समुझावउँ मनु न लहइ बिश्राम ॥८२(ख)॥

देखि चरित यह सो प्रभुताई । समुझत देह दसा विसराई ॥ धरिन परेउँ मुख आव न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी । निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ॥ कीन्ह राम मोहि विगत बिमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ प्रभुता प्रथम विचारि विचारी । मन महँ होइ हरष अति भारी॥ भगत बछलता प्रभु कै देखी। उपजी मम उर प्रीति बिसेषी॥ 

दो ० - सुनि सप्रेम ममवानी देखि दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास ॥८३(क)॥ काकभसुं डि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि । अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि ८३(ख) ग्यान बिवेक बिरति बिग्याना । मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना ॥ आजु देउँ सब संसय नाहीं। मागु जो तोहि भाव मन मोहीं।। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ।मन अनुमान करन तब लागेउँ प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही।। भगति हीन गुन सब मुख ऐसे। लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजन हीन सुख कवने काजा। अस बिचारि बोलेउँ खगराजा।। जौं प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू। मो पर करहु कृपा अरु नेहू।। मन भावत बर मागउँ स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥

दो०-अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव॥८४(क)॥ भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम। सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु द्या करि राम॥८४(ख)॥

एवमस्तु किह रघुकुलनायक । बोले वचन परम सुखदायक ॥
सुनु वायस तें सहज सयाना । काहे न मागसि अस बरदाना ॥
सब सुख खानि भगति तें मागी । निहं जग कोउ तोहि सम बड़भागी
टर्जो सुनि कोद्विज्ञातनातहिं छहहीं ॥ ले ॥ छप्तजो सुन् सुन दहहीं ॥ ।

रीझेउँ देखि तोरि चतुराई। मागेहु भगित मोहि अति भाई॥ युनु विहंग प्रसाद अब मोरें। सब सुभ गुन विसहिं उर तोरें॥ भगित ग्यान विग्यान विरागा। जोग चिरत्र रहस्य विभागा॥ जानब तैं सब ही कर भेदा। मम प्रसाद निहं साधन खेदा॥

दो०-माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहिंह तोहि। जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥८५(क)॥ मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुबु काग। कायँ बचन मन ममपद करेसु अचल अनुराग॥८५(ख)॥

अब सुनु परम बिमल मम बानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी॥ निज सिद्धांत सुनावउँ तोही। सुनु मन घर सब तिज भजु मोही॥ मम माया संभव संसारा। जीव चराचर बिविधि प्रकारा॥ सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए॥ तिन्ह महँ द्विज द्विज महँ श्रुतिधारी। तिन्ह महुँ निगमधरम अनुसारी तिन्ह महँ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी। ग्यानिहु ते अति प्रिय विग्यानी तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निजदासा। जेहि गित मोरि न दूसरि आसा पुनि पुनि सत्य कहुउँ तोहि पाहीं। मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं भगति हीन बिरंचि किन होई। सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई॥ भगतिवंत अति नीचउ पानी। मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी॥

दो०-सुचि सुसील सेवक सुमित प्रिय कहु काहि न लाग। CC-0. ASI Siyan सिन्धि कि क्षिणीत आदि सावधान सुनु कार्गा। Il देश। एक पिता के बिपुल कुमारा । होहिं पृथक गुन सील अचारा ।।
कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता । कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ।।
कोउ सर्वग्य धर्म रत कोई । सब पर पितिह प्रीति सम होई ।।
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा। सपने हुँ जान न दूसर धर्मा ।।
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥
एहि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समेते ॥
अखिल विस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया॥
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया। भजै मोहि मन बच अरु काया॥

दो०-पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ।
सर्व भाव भज कपट तिज मोहि परम प्रिय सोइ॥८७(क)॥
सो०-सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानिप्रय।
अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब॥८७(ख)॥

कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही।।
प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊँ। तनु पुलिकत मन अति हरपाऊँ।।
सो सुख जानइ मन अरु काना। निहं रसना पिहं जाइ बखाना।।
प्रभु सोभा सुख जानिहं नयना।किह किमि सकहिं तिन्हिह निहं बयना
बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई। लगे. करन सिसु कौतुक तेई।।
सजल नयन कछु मुख करि रूखा।चितइ मातु लग्गी अति भूखा।।
देखि मातु आतुर उठि धाई। किह मृदु बचन लिए उर लाई
टर्गोद्धआईक्ष क्रुझाराहिस, प्रातान। दखारिक स्ति स्टिक्सिक क्रियानामा

सो॰-जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेष कृत सिव सुखद । अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन ॥८८(क)॥ सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ । ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमति॥८८(ख)॥

त नाह गनाह खगस ब्रह्मसुखाह सज्जन सुमात ॥ ८८ (ख)॥
मैं पुनि अवधरहेउँ कछु काला । देखेउँ बालविनोद रसाला ॥
राम प्रसाद भगति वर पायउँ । प्रमुपद बंदि निजाश्रम आयउँ॥
तब ते मोहि न ब्यापी माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥
यह सब गुप्त चरित मैं गावा । हरिमायाँ जिमि मोहि नचावा॥
निजअनुभव अब कहउँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहिं कलेसा॥
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई॥
जानें बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥
प्रीति बिना नहिं भगति दिढ़ाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई

सो०-बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग बिनु।
गावहिं बेद पुरान सुख कि लहिअ हिर भगति बिनु ॥८९(क)॥
कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु।
चलै कि जल बिनु नाव कोटि जतन पिच पिच मरिआ॥८९(ख)॥

बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं।। राम भजन बिनु मिटिहें कि कामा। थल बिहीन तर कबहुँ कि जामा

बिनु बिग्यान कि समता आवइ।कोउ अवकास कि नभ बिनु पावइ CC-0. ASI Stinagar Circle, Jammu Collection: An eGangotri Initiative श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । बिनु महि गंध कि पावइ कोई ।। बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ संसारा।।
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाँई।।
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा।।
कविनु सिद्धि कि बिनु बिस्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा
दो०-बिनु बिस्वास भगति निहं तेहि बिनु द्रविहं न रासु।
राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिश्रासु॥९०(क)॥
सो०-अस बिचारि मतिधीर तिज कुतर्क संसय सकल ।

भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥९०(ख)॥

निज मित सिरस नाथ मैं गाई। प्रभु प्रताप मिहमा खगराई।। कहे उँन कछु करि जुगुति विसेषी। यह सब मैं निज नयनिह देखी मिहमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा।। निज निज मित मिन हरि गुन गाविहं। निगम सेष सिव पार न पाविहं तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता। नम उड़ाहिं निहंपाविहं अंता।। तिमि रघुपित मिहमा अवगाहा। तात कब हुँ को उपाव कि थाहा रामु काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन।। सक कोटि सत सरिस विलासा। नम सत कोटि अमित अवकासा

दो०-मरुत कोटि सत बिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास। सिस सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास॥९१(क)॥ काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत।

ट्रमकेत सत कोटि सम दुराधरष भगवंत.॥९१(ख)॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative प्रभु अगाध सत कोटि पताला । समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अध पूग नसावन॥ हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा॥ कामधेनु सत कोटि समाना । सकल काम दायक भगवाना॥ सारद कोटि अमित चतुराई । विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई॥ बिष्नु कोटि सम पालन कर्ता। रुद्र कोटि सत सम संहर्ता॥ धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना॥ भार धरन सत कोटि अहीसा। निरविध निरुपम प्रभु जगदीसा॥

छं०-निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै।
जिमि कोटिसत खद्योत सम रिव कहत अति लघुता लहे॥
एहि भाँति निज निज मित बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं।
प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं॥
दो०-रामु अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ।
संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हिह सुनायउँ सोइ॥९२(क)॥

सो॰-भाव बस्य भगवानसुख निधान करुना भवन। तिज ममता मद मान भजिअ सदा सीता रवन॥ ९२(ख)॥

सुनि भुसुंडि के वचन सुहाए । हरिषत खगपति पंख फुलाए ॥ नयन नीर मन अति हरिषाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥ पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना॥ <sup>CC-0</sup>पुनि कुमिक्का स्थिन सिक्षमार्वि॥ क्षिमि रीम स्थिमिका धिर्मिण गुर बिनु भव निधि तरइन कोई। जों विरंचि संकर सम होई॥ संसय सर्प प्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहिर कुतर्क बहु ब्राता॥ तव सरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जिआयउ जन सुखदायक तव प्रसाद मम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना॥ दो०—ताहि प्रसंसि बिबिधि विधि सीस नाइ कर जोरि।

दो॰-ताहि प्रसंसि बिबिधि विधि सीस नाइ कर जोरि । बचन विनीत सप्रेम मृदु बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥९३(क)॥

प्रभु अपने अविबेक ते वृझउँ स्वामी तोहि। कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥९३(ख)॥

तुम्ह सर्वग्य तग्य तम पारा । सुमित सुसील सरल आचारा ॥
ग्यान विरित विग्यान निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥
कारन कवन देह यह पाई । तातसकल मोहि कहहु बुझाई ॥
राम चिरत सर सुंदर स्वामी । पायहु कहाँ कहहु नभगामी ॥
नाथ सुना में अस सिव पाहीं । महा प्रलयहुँ नास तव नाहीं ॥
मुधा बचन निहं ईस्वर कहई । सोउ मोरें मन संसय अहई ॥
अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जगु काल कलेवा ॥
अंड कटाह अमित लय कारी । कालु सदा दुरितक्रम भारी ॥

सो०-तुम्हिह नब्यापत काल अतिकराल कारन कवन । मोहि सोकहहु कृपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बल॥९४(क)॥

्दो०-प्रभु तव आश्रम आएँ मोर मोह श्रम भाग । CC-0. Aङ्गाइत ऋतुन्द्रस्थे स्थान गरुड़ गिरासुनि हरषेउ कागा। बोलेउ उमा परम अनुरागा।। धन्य धन्य तब मित उरगारी। प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी॥ सुनि तब प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आई॥ सब निज कथा कहउँ मैं गाई। तात सुनहु सादर मन लाई॥ जप तप मख सम दम व्रत दाना। बिरित बिबेक जोग बिग्याना॥ सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहि बिनु कोउन पावइ छेमा॥ एहिं तन राम भगति मैं पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई॥ जेहितें कछुनिज स्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई॥

सो०-पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहिं।
अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित॥९५(क)॥
पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर।
कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥९५(ख)॥

स्वारथ साँच जीव कहुँ एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा।।
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भिजअ रघुबीरा।।
राम बिमुख लहि बिधि सम देही। किब कोबिद न प्रसंसिह तेही।।
राम भगति एहिं तन उर जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी।।
तजउँ न तन निज इच्छा मरना। तन बिनु बेद भजन निहं बरना।।
प्रथम मोहँ मोहि बहुत बिगोवा। राम बिमुख सुख कबहुँ न सोवा
नाना जनम कर्म पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना।।

CC-0 ASI अस्मिन्निमिन्निक इस्माहा। भिक्कार भूमि भूमिन्निमिन्निमिन्नि

देखेउँ करि सब करम गोसाई । सुखी न भयउँ अबहिं की नाई ॥ सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी । सिव प्रसाद मित मो हँ न घेरी ॥ दो०-प्रथम जन्म के चरित अब कहउँ सुनहु बिहगेस । सुनि प्रभु पद रित उपजइ जातें मिटहिं कलेस॥९६(क)॥

पूरुव कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल । नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल॥९६(ख)॥

तेहिं किलजुग कोसलपुर जाई। जन्मत भयउँ स्द्र तनु पाई॥ सिव सेवक मन क्रम अरु वानी। आन देव निंदक अभिमानी॥ धन मद मत्त परम बाचाला। उग्रबुद्धि उर दंभ विसाला॥ जदपिरहेउँ रघुपति रजधानी। तदिप न कछुमहिमातव जानी॥ अब जाना में अबध प्रभावा। निगमागम पुरान अस गावा॥ कवनेहुँ जन्म अवध वस जोई। राम परायन सो परि होई॥ अबध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहिं रामु धनुपानी॥ सो कल्कालकठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी॥

०-कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ। दंभिन्ह निज मित कल्पि किर प्रगट किए बहु पंथ॥९०(क)॥ भए लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कर्म। सुनु हरिजान ग्यान निधि कहउँ कछुक कलिधर्म ॥९०(ख)॥ बरन धर्म निर्दे आश्रम चारी। श्रुति बिरोध रत सब नर नारी॥

द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन । कोउ नहिं मान निगम अनुसासन CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा । पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥
मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। ता कहुँ संत कहइ सब कोई॥
सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी॥
जो कह झूँठ मसखरी जाना। कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना॥
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कलिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी
जाकें नख अरु जटा विसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला॥

दो०-असुभ वेष भूषन धरें भच्छाभच्छ जे खाहि।
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते किलजुग माहिं ॥९८(क)॥
सो०--जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ।

मन क्रम बचन लबार तेइ बकता कलिकाल महुँ ॥९८(ख)॥

नारि विबस नर सकल गोसाई । नाचिह नट मर्कट की नाई ॥
सूद्र द्विजन्ह उपदेसिह ग्याना । मेलि जने छे लेहिं कुदाना ॥
सब नर काम लोभ रत कोधी । देव विप्र श्रुति संत बिरोधी ॥
गुन मंदिर सुंदर पित त्यागी । भजिह नारि पर पुरुष अभागी ॥
सौभागिनीं बिभूषन हीना । विधवन्ह के सिंगार नबीना ॥
गुर सिष बिधर अंध का लेखा । एक न सुनइ एक निह देखा ॥
हरइ सिष्य धन सोक न हरई । सो गुर घोर नरक महुँ परई ॥
मातु पिता बालकिन्ह बोलाविह । उदर भरे सोइ धर्म सिखाविह ॥

बाद्हिं सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि। जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर आँखि देखावहिं डाटि ॥९९(ख)॥ पर त्रिय लंपट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ तेइ अभेदवादी ग्यानी नर। देखा मैं चरित्र कलिजुग कर।। आपु गए अरु तिन्हहू घालहिं। जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं।। कल्प कल्प भरि एक एक नरका। परहिं जे दूषहिं श्रुति करितरका जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ नारि सुई गृह संपति नासी । मूड़ सुड़ाइ होहिं संन्यासी ।। ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसाविहें।। विप्र निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ वृषली खामी।। सूद्र करहिं जप तप व्रत नाना । वैठि वरासन कहिं पुराना ॥ सब नर कल्पित करहिं अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥

दो०-भए बरन संकर किल भिन्नसेतु सब लोग ।

करिं पाप पाविं दुख भय रुज सोक बियोग ॥१००(क)॥

श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संजुत बिरित बिबेक ।

तेहिं न चलिं नर मोह बस कल्पिं पंथ अनेक॥१००(ख)॥

छं० - बहु दाम सँवारिह धाम जती। बिषया हरि लेन्हि न रहि बिरती तपसी धनवंत दरिद्र गृही। किल कौतुक तात न जात कही॥ कुलवंति निकारिह नारि सती। गृह आनिह चेरि निवेरि गती॥

CC-0 सुत्र स्प्रात्मित्र मास्त्र पितात्व हों। अवलानन दीख नहीं जब लों

ससुरारि पिआरि लगी जब तें। रिपुरूप कुटुंब अए तब तें॥
नृप पाप परायन धर्म नहीं। करि दंड विडंब प्रजा नितहीं॥
धनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेउ उघार तपी॥
निहं मान पुरान न बेदिह जो। हिर सेवक संत सही किल सो॥
किब बृंद उदार दुनी न सुनी। गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी॥
किल बारिह बार दुकाल परें। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरें॥

दो॰-सुनु खगेस किल कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड ।

मान मोह मारादि मद ब्यापि रहे ब्रह्मंड ॥१०१(क)॥

तामस धर्म करिंह नर जपतप ब्रत मख दान ।

देव न बरषिंह धरनीं बए न आमिंह धान ॥१०१(ख)॥

छं०-अबला कच भूषन भूरि छुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहिंह मूद न धर्म रता। मित थोरि कठोरि न कोमलता॥१॥ नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। अभिमान बिरोध अकारनहीं॥ लघु जीवन संबतु पंच दसा। कलपांत न नास गुमानु असा॥२॥ कलिकाल बिहाल किए मनुजा। निहं मानत को अनुजात नुजा॥ निहं तोष बिचार न सीतलता।सब जाति कुजाति भए मगता॥३॥ इरिषा परुषाच्छर लोलुपता। भरि प्रि रही समता बिगता॥ सब लोग बियोग बिसोक हए। बरनाश्रम धर्म अचार गए॥४॥

दम दान दया नहिं जानपनी। जड़ता परबंचनताति घनी॥ CC-0: ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative तनु पोषक नारि नरा सगरे। परनिदक ने जगमो बगरे॥॥॥ हो०-सुनु ब्यालारि काल किल मल अवगुन आगार । गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥१०२(क)॥ कृतजुग न्नेताँ द्वापर पूजा मख अरु जोग । जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहिं लोग ॥१०२(ख)॥

कृतजुग सब जोगी बिग्यानी। करि हरिध्यान तरिहं भव प्रानी।। त्रेताँ बिविध जग्य नर करहीं। प्रभुहि समर्पि कर्म भव तरहीं।। द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा ।। किल्जुग केवल हरि गुन गाहा। गावत नर पावहिं भव थाहा।। कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ॥ सब भरोस तिज जो भज रामिह । प्रेम समेत गाव गुन ग्रामिह ॥ सोइ भव तर कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं।। किल कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहिं नहिं पापा।। दो०-कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर बिस्वास। गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥१०३ (क)॥ प्रगट चारि पद धर्म के किल महुँ एक प्रधान। जेन केन बिधि दीन्हें दान करइ कल्यान ॥१०३(ख)॥ नित जुग धर्म होहिं सब केरे। हृद्यँ राम माया के प्रेरे॥ सुद्ध सत्व समता बिग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥ सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा। सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative

तामस बहुत रजोगुन थोरा। किल प्रभाव विरोध चहुँ ओरा॥ बुध जुग धर्म जानि मन माहीं। तिज अधर्म रित धर्म कराहीं॥ काल धर्म निहं ब्यापिहं ताही। रघुपित चरन प्रीति अति जाही॥ नट कृत विकट कपट खगराया। नट सेवकहि न ब्यापइ माया॥

दो०-हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहिं। भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन माहिं॥१०४(क)॥ तेहिं कलिकाल बरप बहु बसेउँ अवध बिहगेस। परेउ दुकाल विपति बस तब मैं गयउँ विदेस ॥१०४(ख)॥ गयउँ उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी॥ गएँ काल कछु संपति पाई। तहँ पुनि करउँ संभु सेवकाई।। बिप्र एक वैदिक सिव पूजा। करइ सदा तेहि काजु न दूजा॥ परम साधु परमारथ बिंदक। संभु उपासक नहिं हरि निंदक।। तेहि सेवउँ मैं कपट समेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता॥ बाहिज नम्र देखि मोहि साई। बिप्र पढाव पुत्र की नाई।। संभु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा। सुभ उपदेस विविध विधि कीन्हा॥ जपउँ मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदयँ दंभ अहमिति अधिकाई॥ दो०-में खल मल संकुल मित नीच जाति बस मोह।

दा०-म खल मल सकुल मात नाच जात बस माह।
हरि जन द्विज देखें जरडँ करडँ बिष्नु कर द्रोह ॥१०५(क)॥
सो०-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम।
ामिक् उपानक अतिकोध एं सिक्कि सिक्कि भार्कि । १४५ (सिक्कि) भारकि । १४५ (सिक्कि) । १४५ (सिक्कि) भारकि । १४५ (सिक्कि) । १४ (सिक्कि) ।

एक बार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भाँति सिखाई।। सिव सेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगति रामपद होई।। रामिह भजहिं तात सिव धाता। नर पावँर कै केतिक बाता ॥ जासु चरन अज सिव अनुरागी।तासु द्रोहँ सुख चहिस अभागी।। हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ।। अधम जाति मैं बिद्या पाएँ। भयउँ जथा अहि दूध पिआएँ॥ मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करउँ दिनु राती।। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा।पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा।। जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहिं हित ताहि नसावा।। धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई॥ रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई॥ मरुत उड़ाय प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई॥ सन् खगपति अस समुझि प्रसंगा। बुधनहिं करहिं अधम कर संगा किब कोबिद गाविहें असि नीती। खल सन कलह न भल नहिं प्रीती उदासीन नित रहिअ गोसाई। खलपरिहरिअस्वान की नाई।। में खल हुद्यँ कपट कुटिलाई। गुर हित कहइ न मोहि सोहाई॥

दो०-एक बार हरमंदिर जपत रहेउँ सिव नाम। गुर आयउ अभिमान तेँ उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥१०६(क)॥ सो दयाल नहिं कहेउ कछु उर न रोष लवलेस।

अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस ॥ १०६ (ख)॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative मंदिर माझ भई नभुवानी। रे हतभाग्य अग्य अभिमानी।। जद्यपि तव गुर के निहं कोघा। अति कृपाल चित सम्यक बोघा।। तदिप साप सठ देहउँ तोही। नीति बिरोध सोहाइ न मोही॥ जों निहं दंड करों खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा॥ जे सठ गुर सन इरिषा करहीं। रौरव नरक कोटि जुग परहीं॥ त्रिजग जोनि पुनि घरहिं सरीरा। अयुतै जन्म भिर पावहिं पीरा॥ बैठ रहेसि अजगर इव पापी। सर्प होहि खल मल मित ब्यापी।। महा बिटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई॥

दो ० - हाहाकार की न्ह गुर दारुन सुनि सिव साप। कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप॥१०७(क)॥ करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। बिनय करत गद्गद स्वर समुझि घोर गति मोरि॥१०७(ख)॥ नमामीशमीशान निर्वाणरूपं। विभुं न्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं॥ निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं॥ निराकारमोंकारमूलं तुरीयं। गिराज्ञानं गोतीतमीशं गिरीशं॥ करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसारपारं नतोऽहं॥ तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं। मनोभूत कोटि प्रभा श्रीशरीरं॥ स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा। लसद्रालबालेंद्र कंठे अजंगा॥ चलत्कुंडलं श्रू सुनेत्रं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं॥ CC-0. ASI Srinacer Circle, Jammy Callection, An eGangotri Initiative मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियंशकरं सर्वनायं भजामि ॥

प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं। अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं॥ त्रयः श्रूळ निर्मूळनं श्रूळपाणं। भजेऽहं भवानीपितं भावगम्यं॥ कळातीत कल्याण कल्पांतकारी। सदा सज्जनानंददाता पुरारी॥ चिदानंदसंदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी॥ न यावद् उमानाथ मादारविंदं। भजंतीह लोके परे वा नराणां॥ नतावत्सुखं शान्ति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं॥ न जानामि योगं जपं नैव प्जां। नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं॥ जरा जन्मदुःखोध तातण्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो॥

श्लोक-रुद्राष्ट्रकिमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये।
ये पठंति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदित ॥ ९ ॥
दो०-सुनि बिनती सर्वग्य सिव देखि बिप्र अनुरागु।
पुनि मंदिर नभवानी भइ द्विजबर बर मागु॥१०८(क)॥
जों प्रसन्न प्रभुः मो पर नाथ दीन पर नेहु
निज पद भगति देइ प्रभु पुनि दूसर बर देहु॥१०८(ख)॥
तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुळान।
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपासिंधु भगवान ॥१०८(ग)॥
संकर दीनदयाळ अब एहि पर होहु कृपाळ।
साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं काळ॥१०८(घ)॥

एहि कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अब क्रपानिधाना।। ८८ विक्रअफिरा खुम्नि प्रसहिता सानी ।। प्रास्माना इति सङ्गानी सीनी जदिप कीन्ह एहिं दारुन पापा। मैं पुनि दीन्हि कोप करि सापा॥ तदपि तुम्हारि साधुता देखी। करिहउँ एहिपर कृपा विसेषी॥ छमासील जे पर उपकारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी।। मोर श्राप द्विज ब्यर्थ न जाइहि। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि ॥ जनमत मरत दुसह दुख होई। एहि खल्पउ नहिं ब्यापिहि सोई कवनेउँ जन्म मिटिहि नहिं ग्याना । सुनहि सूद मम बचन प्रवाना॥ रघुपति पुरीं जन्म तव भयऊ । पुनि तैं मम सेवाँ मन दयऊ ॥ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगति उपांजिहि उर तोरें।। सुनु मम बचन सस्य अब भाई। हरितोषन व्रत द्विज सेवकाई।। अब जिन करहि बिप्रअपमाना। जानेसु संत अनंत समाना।। इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरि चक्र कराला। जो इन्ह कर मारा नहिं मरई। विंप्र द्रोह पावक सो जरई ॥ अस विवेक राखेहु मन माहीं। तुम्ह कहँ जग दुर्लभ कछु नाहीं।। औरउ एक आसिषा मोरी। अप्रतिइत गति होइहि तोरी॥

दो॰-सुनि सिव बचन हरिष गुर एवमस्तु इति भाषि ।

मोहि प्रबोधि गयउ गृह संभु चरन उर राखि ॥१०९(क)॥

प्रेरित काल विधि गिरि जाइ भयउँ मैं ब्याल ।

पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गएँ कछु काल ॥१०९(ख)॥
जोड तन धरउँ तजउँ पनि अनायास हरिजान ।

जोइ तनु धरउँ तजउँ पुनि अनायास हरिजान । CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान ॥१०९(ग)॥ सिवँ राखी श्रुति नीति अरु मैं निहं पावा क्रेस । एहि बिधि धरेउँ बिबिधि तनु स्थान न गयउ खगेसा। १०९(घ)।

त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ। तहँ तहँ राम भजन अनुसरऊँ।। एक सूल मोहि विसर न काऊ। गुर कर कोमल सील सुभाऊ॥ चरम देह द्विज कै मैं पाई। सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई॥ खेलउँ तहूँ बालकन्ह मीला। करउँ सकल रघुनायक लीला।। प्रौढ भएँ मोहि पिता पढ़ावा। समझउँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा मन ते सकल बासना भागी। केवल राम चरन लय लागी। कहु खगेस अस कवन अभागी। खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी॥ प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई। हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई।। भए कालबस जब पितु माता। मैं बनगय्उँ भजन जनत्राता।। जहँ जहँ विपिन मुनीस्वर पावउँ । आश्रम जाइ जाइ सिह नावउँ।। बूझउँ तिन्हिह राम गुन गाइा। कहिं सुनउँ हरिषत खगनाहा।। सुनत फिरउँ हरि गुन अनुवादा । अव्याहत गति संभु प्रसादा ॥ छुटी त्रिबिधि ईषना गाढ़ी। एक लालसा उर अति बाढ़ी।। राम चरन बारिज जब देखों। तब निज जन्म सफल करि लेखों जेहि पूँछ उँ सोइ मुनि अस कहई। ईस्वर सर्व भूतमय अहई।। निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई। उगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई।।

दो०-गुर के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग।

रघुपति जस गावत फिरडँ छन छन नव अनुराग ॥ १ १ ० (क)॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative मेरु सिखर बट छायाँ मुनि लोमस आसीन।
देखि चरन सिरु नायउँ बचन कहेउँ अति दीन ॥११०(ख)॥
सुनि मम बचन बिनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज।
मोहि सादर पूँछत भए द्विज आयहु केहि काज ॥११०(ग)॥
तब मैं कहा कृपानिधि तुम्ह सर्वग्य सुजान।
सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान॥११०(घ)॥

तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा।। ब्रह्मग्यान रत मुनि विग्यानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥ लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अह्रैत अगुन हृदयेसा॥ अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥ मन गोतीत अमल अविनासी । निर्विकार निरविध सुखरासी ॥ सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि बीचि इव गाविहं बेदा ॥ बिबिधिभाँति मोहि मुनि समुझावा । निर्गुन मत मम हृदयँ न आवा पुनि मैं कहेउँ नाइ पद सीसा । सगुन उपासन कहहु मुनीसा ॥ राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना ॥ सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनिन्ह देखौं रघुराया ॥ भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहउँ निर्गुन उपदेसा। मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा। खंडि सगुन मत अगुन निरूपा।

cc-o. Asi Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative उत्तर प्रतिञ्चर में कीन्हा । मुनि तन भए क्रीध के चीन्हा ।। सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ॥ अति संघरषन जौं कर कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई॥

दो०-बारंबार सकोप मुनि करइ निरूपनग्यान। मैं अपने मन बैठ तब करउँ बिविधि अनुमान ॥१११(क)॥ कोध कि हैत बुद्धि बिनु हैत कि बिनु अग्यान। मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान॥१११(ख)॥

कबहुँ कि दुख सब कर हित ताकें। तेहि कि दरिद्र परस मनि जाकें परद्रोही की होहिं निसंका। कामी पुनि कि रहिं अकलंका।। बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें । कर्म कि होहिं स्वरूपिह चीन्हें ॥ काहू सुमित कि खल सँग जामी। सुभ गति पाव कि परित्रय गामी भव कि परहिं परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहिं कबहुँ हरि निंदक॥ राजु कि रहइ नीति विनु जानें। अघ कि रहिंह हिर चरित बखानें पावन जम कि पुन्य बिनु होई। बिनु अघ अजस कि पावइ कोई।। लाभु कि किछु हरि भगति समाना। जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना।। हानि कि जग एहि सम किछु भाई। भिजअ न रामहि नर तनु पाई।। अघ कि पिसुनता सम कछु आना। धर्म कि दया सरिस हरिजाना।। एहि बिधि अमिति जुगुति मन गुनऊँ। मुनि उपदेस न साद्र सुनऊँ पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा। तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा।। मूढ़ परम सिख देउँ न मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनि ॥

CC-सम्बह्माता विक्रिकारिक ना कराती Larrett इव सबही ते डरही ॥

सठ स्वपच्छ तव हृदयँ विसाला । सपिद होहि पच्छी चंडाला ॥ लीन्ह श्राप में सीस चढ़ाई । निहं कछु भय न दीनता आई ॥ दो॰—तुरत भयउँ में काग तब पुनि मुनि पद सिक नाइ । सुमिरि राम रधुवंस मनि हरिषत चलेउँ उड़ाइ॥११२(क)॥ उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद कोध । निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करिह बिरोध॥११२(ख)॥

सुनु खगेस नहिं कछु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुवंस विभूषन ॥ कुपासिंधु मुनि मति करि भोरी । छीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥ मन बच कम मोहि निज जन जाना। मुनि मति पुनि फेरी भगवाना रिषि मम महत सीलता देखी। राम चरन बिस्वास बिसेषी।। अति विसमय पुनि पुनि पछिताई। सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई मम परितोष बिविधि बिधि कीन्हा। ईरिषत राममंत्र तव दीन्हा।। बालकरूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहि मुनि कुपानिधाना॥ सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहिं मैं तुम्हिह सुनावा।। मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा। रामचरितमानस तब भाषा।। सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई।। रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात में पावा।। तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते मैं सब कहे उँ बखानी।। रामभगति जिन्ह कें उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं CC-0, ASI Sripaga: Circle Jammu Collection. An eGangotri Initiative मुनि माहि विविधि भाति समुझावा। में सप्रम मुनि पद सिरु नावा

निज कर कमल परिस मम सीसा। हरिषत आसिष दीन्ह मुनीसा।। राम भगति अविरल उर तोरें। वसिहि सदा प्रसाद अब मोरें ॥ दो०-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभगुन भवन अमान। कामरूप इच्छामरन ग्यान बिराग निधान ॥११३(क)॥ जेहिं आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्रीभगवंत। ब्यापिहि तहँ न अबिद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३(ख)॥ काल कर्म गुन दोष सुभाऊ । कछु दुख तुम्हिह न व्यापिहि काऊ राम रहस्य ललित विधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना।। बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ॥ जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं। सुनि सुनि आसिष सुनु मतिधीरा। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा॥ एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी । यह मम भगत कर्म मन बानी ॥ सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब संसय गयऊ।। करि विनती मुनि आयसु पाई । प्द सरोज पुनि पुनि सिरु नाई॥ हरष सहित एहिं आश्रम आयउँ । प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायउँ ॥ इहाँ वसत मोहि सुनु खग ईसा। बीते कलप सात अरु बीसा॥ करउँ सदा रघुपति गुन गाना । सादर सुनहिं विहंग सुजाना ॥ जब जब अवधपुरीं रघुवीरा । धरहिं भगत हित मनुज सरीरा ॥ तव तव जाइ राम पुर रहऊँ। सिमुलीला विलोकि मुख लहऊँ।। पुनि उरराखि राम सिसुरूपा। निज आश्रम आवउँ खगभूपा॥ कथा सकल में तुम्हिह सुनाई। काग देह जेहिं कारन पाई। CC-0व्यक्तिकालकावस्त्राम्बास्त्र ब्रम्हासीटास्मान्ति महिमा अति भारी।

दो॰-ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह । निज प्रभु दरसन पायउँ गए सकल संदेह ॥११४(क)॥

मासपारायण, उन्तीसवाँ विश्राम भगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिषि साप। मुनिदुर्लभ वर पायउँ देखहु भजन प्रताप॥११४(ख)॥

जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं॥ ते जड़ कामधेनु गहँ त्यागी। खोजत आकु फिरहिं पय लागी॥ सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई॥ ते सठ महासिंधु विनु तरनी । पैरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥ सुनि भसुंडि के बचन भवानी । बोलेउ गरुड़ हरिष मृदु बानी ॥ तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक मोह भ्रम नाहीं।। सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा। तुम्हरी कृपाँ लहेउँ विश्रामा।। एक बात प्रभु पूँछउँ तोही। कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही॥ कहिं संत मुनि बेद पुराना। निहं कछु दुर्छभ ग्यान समाना॥ सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई। नहिं आदरेहु भगति की नाई।। ग्यानिह भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता॥ सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोलेउ काग सुजाना ॥ भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा। उभय हरहिं भव संभव खेदा॥

नाथ मुनीस कहिं कछु अंतर । सावधान सोउ सुनु विहंगबर ॥ CC-0. ASI srinagar Gircle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative ग्यान विराग जोग विग्याना । ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना॥ पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती । अवला अबल सहज जड़ जाती।। दो॰-पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मित धीर । न तु कामी विषयाबस बिमुख जो पद रघुवीर ॥११५(क)॥ सो॰-सोउ मुनि ग्यानिधान मृगनयनी बिधु मुख निरिख । बिबस होइ हरिजान नारि बिष्नु माया प्रगट ॥११५(ख)॥

इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ । बेद पुरान संत मत भाषउँ ॥ मोह न नारि नारि कें रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥ माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारि वर्ग जानइ सब कोऊ ॥ पुनि रघुवीरहि भगति पिआरी । माया खछु नर्तकी विचारी ॥ भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपित अति माया ॥ राम भगति निरुपम निरुपाधी। वसइ जासु उर सदा अबाधी ॥ तेहि विलोकि माया सकुचाई । करिन सकइ कछु निज प्रभुताई॥ अस विचारि जे मुनि विग्यानी। जाचिह भगतिसकल सुख खानी

दो०-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। जो जानइ रघुपति कृपाँ सपनेहुँ मोह न होइ॥११६(क)॥ औरउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन। जो सुनि होइ रामपद प्रीति सदा अबिछीन॥११६(ख)॥

सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुझत बनइ न जाइ बखानी।। ईस्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी।। CC-सो^Sम्ह्याबुक्क क्षिपुट सोमाईं । क्षिक्क सिन्द्र सम्बद्धा की सिर्हिस्।।

जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जदिष मृषा छूटत कठिन्ई॥ तब ते जीव भयउ संसारी । छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ श्रुति पुरान वहु कहेउ उपाई । छूट न अधिक अधिक अस्झाई॥ जीव हृद्यँ तम मोह विसेषी । ग्रंथि छूट किसि परइन देखी॥ अस संजोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित सो निरुअरई॥ सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जौं हरि कृपाँ हृदयँ बस आई॥ जप तप व्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा॥ तेइ तुन हरित चरै जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई॥ नोइ निवृत्ति पात्र विस्वासा । निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवटै अनल अकाम बनाई॥ तोष मस्त तव छमाँ जुड़ावै। धृति सम जावनु देइ जमावै।। मुदिताँ मथै विचार मथानी । दम अधार रजु सत्य सुवानी ।। तब मिथ काढ़ि लेइ नवनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता।।

दो०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ।

बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ॥११७(क)॥ तब बिग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ। चित्त दिआ भरि धरै दढ़ समता दिअटि बनाइ॥ १ १ ७(ख)॥ तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि।

CC-0. ASI Stinager Cites Hammy Collections An eGangotri Initiative त्रेल सुगाड़ि ॥१११७ (ग)॥

सो - पृहि विधि छेसै दीप तेज रासि विग्यानमय।

जातिहं जासु समीप जरिहं मदादिक सरुभ सब ॥११७(घ)॥ सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोइपरम प्रचंडा ॥ आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तव भव मूल भेद भ्रम नासा॥ प्रवल अबिद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥ तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा। उर गृहँ बैठि ग्रंथि निरुआरा।। छोरन ग्रंथि पाव जौं सोई। तव यह जीव कृतारथ होई॥ छोरत ग्रंथि जानि खगराया । बिन्न अनेक करइ तब माया ॥ रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई ॥ कल बल छल करि जाहिं समीपा। अंचल बात बुझावहिं दीपा ॥ होइ बुद्धि जों परम सयानी । तिन्ह तन चितव न अनहित जानी जों तेहि बिन्न बुद्धि नहिं बाधी । तौ बहोरि सुर करहिं उपाधी ॥ इंद्री द्वार झरोखा नाना। तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना।। आवत देखिहं बिषय बयारी। ते हिठ देहिं कपाट उघारी।। जब सो प्रभंजन उर गहँ जाई। तबहिं दीप बिग्यान बुझाई॥ ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि विकल भइ बिषय बतासा। इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई॥ विषय समीर बुद्धि कृत भोरी । तेहि बिधि दीप को बार बहोरी॥

CC-0. ASI है ति सुद्राप्ट लिंह, इस्तर प्रदित्व जाह विहरोस ॥११८(क)॥

दो०-तब फिरि जीव विविधि बिधि पावइ संस्ति होस।

कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक ॥११८(ख)॥ ग्यान पंथ कृपान कै धारा । परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ जो निर्बिघ पंथ निर्वहर्इ। सो कैवल्य परम पद लहुई।। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम बद ॥ राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । अनइच्छित आवइ बरिआई ॥ जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करै उपाई॥ तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भगति बिहाई॥ अस बिचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति छुभाने ॥ भगति करति बनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अबिद्या नासा।। भोजन करिअ तृपिति हित लागी।जिमि सो असन पचवै जठरागी असि हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सोहाई॥

दो ० - सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। अजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥११९(क)॥ ं जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़िह करइ चैतन्य। अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥११९(ख)॥

कहेउँ ग्यान सिद्धांत बुझाई । सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई ॥ राम भगति चिंतामनि सुंदर । बसइ गरुड जाके उर अंतर ॥ परम प्रकास रूप दिन राती । नहिं कछु चहिअ दिआ घृत बाती CCमीह्र दिएंगिनकरिंपिहि अधाप स्थिन वंगत निहि ताहि संगिति। प्रबल अविद्या तम मिटि जाई। हारहिं सकल सलभ समुदाई।। खल कामादि निकट निहं जाहीं। बसइ भगति जाके उर माहीं।। गरल सुधासम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ब्यापहिं मानस रोग न भारी । जिन्ह के बस सब जीव दुखारी।। राम भगति मनि उर बस जाकें। दुख ठवलेस न सपनेहुँ ताकें।। चतुर सिरोमिन तेइ जग माहीं। जे मिन लागि सुजतन कराहीं।। सो मनि जदिप प्रगट जग अहई। राम कृपा विनु नहिं कोउ लहई।। सुगम उपाय पाइवे केरे। नर हतभाग्य देहिं भटभेरे॥ पावन पर्वत बेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना।। ममीं सजन सुमित कुदारी। ग्यान बिराग नयन उरगारी॥ भाव सहित खोजइ जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुख खानी मोरें मन प्रभु अस विस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा।। सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहूँ पाई॥ अस विचारि जोइ कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा।। दो०-ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहिं।

कथा सुधा मथि काइहिं भगति मधुरता जाहिं ॥१२०(क)॥ विरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥१२०(ख)॥

पुनि सप्रेम बोलेज खगराऊ । जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Callest on An eGangotri Initiative

नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रस्त मम कहहु बखानी। प्रथमिं कहहु नाथ मितधीरा। सब ते दुर्लभ कवन 🐫 🔆 बड़ दुख कवन कवन मुख भारी । सोउ संछेपहिं कहहु बिचारी ॥ संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु कवन पुन्य श्रुति बिदित विसाला। कहहु कवन अघ परम कराला। मानस रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वग्य कृपा अधिकाई॥ तात सुनहु सादर अति प्रीती । में संछेप कहउँ यह नीती ॥ नर तन सम नहिं कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत तेही।। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी । ग्यान विराग भगति सुभ देनी॥ सो तनु धरि हरि भजहिंन जे नर। होहिं विषय रत मंद मंद तरू॥ काँच किरिच बदलें ते लेहीं। कर ते डारि परसमिन देही। नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं। संत मिलन सम सुख जग नाहीं।। पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥ संत सहिं दुख पर हित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी। भूजं तरू सम संत कृपाला । पर हित निति सह बिपति बिसाला सन इव खल पर बंधन करई। खाल कढ़ाइ विपति सिंह मरई।। खल बिनु खारथ पर अपकारी। अहि मूषक इव सुनु उरगारी॥ पर संपदा बिनासि नसाहीं। जिमि सिस हित हिम उपल बिलाहीं।। दुष्ट उदय जग आरति हेत्। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केत्॥ संत उदय संतत सुखकारी। विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी।। CC-परिम्न धर्मी श्रीत विद्यात आहिंसा क्षित ग्रेमिंद्र गरिम द्रिम समित आहिंसा वा

हर गुर निंदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तन सोई॥ द्विज निंदक बहु नरक भोग करि। जग जनमइ बायस सरीर धरि।। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। रौरव नरक परहिं ते प्रानी।। होहिं उल्क संत निंदा रत। मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत।। सब के निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं।। सुनह तात अव मानस रोगा। जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा। मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला।। काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ प्रीति करहिं जों तीनिउ भाई। उपजइ सन्यपात दुखदाई॥ विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना।। मगता दादु कंडु इरंषाई। इरष विषाद गरह बहुताई! पर सख देखि जरिन सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई।। अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नेहरुआ।। त्रसा उदरवृद्धि अति भारी। त्रिबिधि ईषना तरुन तिजारी॥. नुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका। कहँ लगि कहौं कुरोग अनेका।

दो०-एक ब्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु ब्याधि। पीड़हि संतत जीव कहुँ सो किमि छहै समाधि ॥१२१(क)॥

नेम धर्म आचार तप रयान जग्य जप दान । भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥१२१(ख)॥

्हि बिधिसकल जीव जग रोगी। सोक हरष भय प्रीति बियोगी।। CC-0. ASI Srinagar Circle, James College Gangotri Initiative गु॰ रा॰ २२मानस रोग कछुक में गाए। इहिंसव कें लखि विरलेन्ह पाए।। जाने ते छीजिहं कछु पापी। नास न पाविहं जन परितापी॥ विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदयँ का नर वापुरे॥ राम कृपाँ नासिहं सब रोगा। जौं एहि भाँति वनै संजोगा॥ सदगुर बैद बचन विस्वासा। संजम यह न विषय कै आसा॥ रघुपति भगति सजीवन मूरी। अन्पान श्रद्धा मित पूरी॥ एहि विधि भलेहिं से रोग नसाहीं। नाहिंत जतन कोटि नहिं जाहीं।। जानिअ तब मन बिरुज गोसाँई। जब उर बल विराग अधिकाई॥ सुमति छुधा बाढ़इ नित नई। बिपय आस दुर्वलता गई॥ बिमल ग्यान जल जब सो नहाई। तव रह राम भगति उूर छाई।। सिव अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद।। सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा।। श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं कमठ पीठ जामहिं बरु बारा। बंध्या सुत बरु काहुहि मारा॥ फूलहिं नभ बरु बहुबिधि फूला। जीव नलह मुख हरि प्रतिकूला तृषा जाइ वर मृगजल पाना। वर जामहिसस सीस विषाना॥ अंधकार वर रविहि नसावै। राम विमुख न जीव मुख पावै॥ हिम ते अनल प्रगट बरु होई। बिमुख राम मुख पाव न कोई। दो - बारि मथें घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल ।

CC-0. ASI Srinegar Circle मेवासिर अधिकृषित्रे ति अधेकणा । श्रास्कर्णका ।

ससकिह करह बिरंचि प्रभु अजिह मसक ते हीन ।
अस बिचारि तिज संसय रामिह भजिह प्रबीन ॥१२२(ख)॥
श्लोक-विनिश्चितं बदामि ते न अन्यथा बचांसि मे ।
हिरं नरा भजिन्त येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥१२२(ग)॥

कहेउँ नाथ हरि चरित अन्पा। ब्यास समास स्वमति अनुरूपा॥ श्रुति सिद्धांत इहइ उरगारी । राम भजिअ सब काज विसारी ॥ प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही। मोहि से सठ पर ममता जाही।। तुम्ह विग्यानरूप नहिं मोहा। नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा॥ पूँछिह राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ सत संगर्ति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एकउ बारा॥ देख गरुड़ निज हुदयँ विचारी । मैं रघुवीर भजन अधिकारी ॥ सकुनाधम सब भाँति अपावन। प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन दो०-आजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥१२३(क)॥ नाथ जथामति भाषेउँ राखेउँ नहिं कछु गोइ। चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ ॥१२३(ख)॥ सुमिरि राम के गुन गन नाना। पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना॥ महिमा निगम नेति करि गाई। अतुलित बल प्रतांप प्रभुताई।। सिवे अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा परम मृदुलाई॥ CC अस सभाउ कहूँ सुन उँ न देखाँ

साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। किव कोविद कृतग्य संन्यासी॥ जोगी सूर सुतापस ग्यानी। धर्म निरत पंडित विग्यानी॥ तरिहं न विनु सेएँ मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी॥ सरन गएँ मो से अघ रासी। होहिं सुद्ध नमामि अविनासी॥

दो॰-जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल।
सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥१२४(क)॥
सुनि असुंडि के बचन सुभ देखि राम पद नेह।
बोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड़ बिगत संदेह ॥१२४(ख)॥

में कृतकृत्य भयउँ तव वानी। सुनि रघुबीर भगित रससानी।।
राम चरन नृतन रित भई। माया जिनत बिपित सब गई।।
मोह जलिय बोहित तुम्ह भए। मो कहँ नाथ विविध सुख दए।।
मो पिह होइ न प्रति उपकारा। बंदउँ तव पद बारिह बारा।।
पूरन काम राम अनुरागी। तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी
संत बिटप सिरता गिरि धरनी। पर हित हेतु सबन्ह कै करनी।।
संत हृदय नवनीत समाना। कहा किबन्ह परि कहै न जाना।।
निज परिताप द्रवइ नवनीता। पर दुख द्रविह संत सुपुनीता।।
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। तव प्रसाद संसय सब गयऊ।।
जीनेहु सदा मोहि निज किंकर। पुनि पुनि उमा कहइ विहंगवर।।

दो०-तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर।

CC-0. ASI Stinagar Circle Hannit Collection At a Cangotti Initiative

गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआंन ।

बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान ॥१२५(ख)॥
कहे उँ परम पुनीत इतिहासा। सुनत अवन छूटिह भव पासा॥
प्रनत कल्पतर करुना पुंजा। उपजइ प्रीति राम पद कंजा॥
मन क्रम बचन जनित अघ जाई। सुनिह जे कथा अवन मन लाई॥
तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग विराग ग्यान निपुनाई॥
नाना कर्म धर्म ब्रत दाना। संजम दम जप तप मख नाना॥
भूत दया द्विज गुर सेवकाई। विद्या विनय विवेक वड़ाई॥
जह लिंग साधन बेद बखानी। सब कर फलहरि भगति भवानी
सो रधुनाथ भगति श्रुति गाई। राम कृपाँ काहूँ एक पाई॥

दो ० - मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास।

जे यह कथा निरंतर सुनिहं मानि बिस्वास ॥१२६॥
सोइ सर्वग्य गुनी सोइ ग्याता। सोइ मिह मंडित पंडित दाता॥
धर्म परायन सोइ कुल त्राता। राम चरन जाकर मन राता॥
नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना॥
इ किन कोनिद सोइ रनधीरा। जो छल छाड़ि भजइ रघुनीरा॥
वन्य देस सो जहँ सुरसरी। धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी॥
धन्य सो भूपु नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई॥
सो धन धन्य प्रथम गित जाकी। धन्य पुन्य रत मित सोइ पाकी॥

CC-0 परस इसी सो हाला मुना प्राप्त प्रमानि अभंगा॥

दो॰ – सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत प्ज्य सुपुनीत । श्रीरघुबीर परायन जेहिं नर उपज विनीत ॥१२%।

मित अनुरूप कथा मैं भाषी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी॥
तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तव मैं रघुपति कथा सुनाई॥
यह न कहिअसठही हठसीलिहि। जो मन लाइ न सुन हरि लीलिहि॥
किहिअन लोभिहि कोधिहि कामिहि। जो न भजर सचराचर स्वामिहि॥
दिज द्रोहिहिन सुनाइअ कवहूँ। सुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ॥
राम कथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह कें सत संगति अति प्यारी॥
गुर पद प्रीति नीति रत जेई। दिज सेवक अधिकारी तेई॥
ता कहँ यह विसेष सुखदाई। जाहि प्रानिप्रय श्रीरघुराई॥
दो०-राम चरन रित जो चह अथवा पद निर्वान।

भाव सहित सो यह कथा करड अवन पुट पान ॥३२८॥

## श्रीरामायणजीको आरती

जारति श्रीरामायनजी की। कीरति कलित लिलत सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद। बालमीक बिग्यान बिसारद। सक सनकादि सेष अरु सारद। बरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ १ ॥ गावत बेंद् पुरान अष्टद्स। छओ साम्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंस संमत सबही की ॥ २॥ गावत संतत असंभ भवानी। अरु घटसंभव सुनि विग्यानी। ब्यास आदि कविवर्ज बखानी। कागभुसंडि गरुड के ही की ॥३॥ कुछि सछ हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सब बिधि तुलसी की ॥ ४॥





